







नदाक नाजीनरं । १६=४-११ द्वर

zous Acc

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

1. Shastri

### BIBLIOTHECA INDICA;

# 劅

9

=€

Z É

1.8

10

CA.

二年

OF

09

99

# DLLECTION OF PRIENTAL WORKS

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 723.



## सभाष्यरति-निरुत्तम्।

### THE NIRUK

WITH COMMENTARIES.

EDITED BY

PANDIT SATYAVRATA SAMASRAMI.

VOL. IV.

FASCICULUS VII.

#### CALCUTTA:

PRINTED BY G. H. ROUSE, AT THE BAPTIST MISSION PRESS,

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

1889.



### LIST OF BOOKS FOR SALE

AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRUBNER & CO. 57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

#### Sanskrit Series.

| Advaita Brahma Siddhi, Fasc. I—III @ /6/ each                                         | Rs.  | 1    | 2              |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|----|
|                                                                                       | 105. | T    | 14             | 1  |
| Agni l'urana, (Sans.) Fasc. II—XIV @ /6/ cach                                         |      | 6    | 6              | 1  |
| Anu Bháshyam, Fasc. I Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I—V @ /6/ each |      | 1    | 14             |    |
|                                                                                       |      | C    | 6              | 1  |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                                              |      |      |                | 1  |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. VII—XIII @ /6/ each                           |      | 2    | 4              | (  |
| riká Prajnápáramitá, Fasc. I—VI @ /6/ each                                            | ••   | 2    | 4              |    |
| aa, Fasc. I-V @ / each                                                                |      | 1    | 14             | 1  |
| Kalpalatá by Kshemendra (Sans. & Tibetan) Vol. I Fasc. I                              | • •  | 1/   | 0              |    |
| ( (Sans.) Fasc. I—VIII @ /6/ each                                                     |      | 3    | 1 6            | 7  |
| Sútra, (English) Fasc. I                                                              |      | 2    |                |    |
| tá, (Sans.) Fasc. I                                                                   | need |      | 5              | 1  |
| a Puránam, Fasc. I—II @ /6/ each                                                      |      |      | 1 7            | 1  |
| ka Upanishad, (Sans.) Fasc. VI, VII & IX @ /6/ eac                                    |      |      | 3              | 1  |
| (English) Fasc. II—III @ /6/ each                                                     |      |      | . 2            | -  |
| san hitá, (San .) Fasc. II—III, V—VII @ /6/ each                                      | 200  |      | 4              | 2  |
| nya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II—III @ /6/ each                               | 2 -  |      | 12             |    |
| rvarga Chintán ani, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1-11; II, 1-25;                            | III. |      | -              |    |
| art I Fasc. 1-18, Part II, Fasc. 1-3 @ /6/ each                                       | -    | 1    | 3              |    |
| nhándogya Upanishad, (English) Fasc. II                                               |      | 0    | 6.             |    |
| Dasarupa, Fasc. II and III @ /6/                                                      | -    | 0    | 112            |    |
| Gobhiliya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /6/ each                                | 300  | 1    | 8              | 67 |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I—III @ /6/ each                                     |      | 1    | 2              |    |
| Kála Mádhava, (Sans.) Fasc. I—IV @ /6/                                                | 2 1  | 1    | 8              |    |
| Kátantra, (Sans) Fasc. I—VI @ /12/ each                                               |      | 4    | 8              |    |
| Kathá Sarit Ságara, (English) Fasc. I—XIV @ /12/ each                                 |      | 10   | 8              |    |
| Kaushitaki Brahman Upanishads, Fasc. II                                               | -    | -4   | 6              |    |
| Kúrma Purána, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /6/ each                                         |      |      | Ö              |    |
| Lalita-Vistara (Sans.) Fasc. II—VI. @ /6/                                             |      |      | 14             |    |
| Lalita-Vistara (Saus.) Fasc. III (7)                                                  |      |      | 4              |    |
| Lalita-Vistara, (English) Fasc. I—III @ /12/each                                      |      |      | 4              |    |
| Madana Párijáta, (Sans.) Fasc. I—VI @ /6/ each                                        |      |      | 12             |    |
| Manutíká Sangraha, (Sans.) Fasc. I—II @ /6/ each                                      |      |      | 8              |    |
| Márkandeya Purána, (Sans.) Fasc. IV—VII @ /6/ each                                    | 100  | 12   | 8              |    |
| Márkandeya Purána (Eng.) Fasc I—II @ /12/ each                                        | Ser. | 1    | 1 12           |    |
| Mímán sá Darsana, (Sans.) Fasc. II—XIX @ /6/ each                                     |      | 1    | 1 6            |    |
| Nárada Pancharátra, (Sans.) Fasc. IV                                                  |      | 14   | 20162          | 2  |
| Nárada Smriti, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/                                              | ••   |      | THE SAME SHOWN | 6  |
| Nayavartikam, (Sans.) Fase. I                                                         | ••   |      |                | 9  |
| Nirukta, (Sans.) Vol. I, Fasc. I—VI; Vol. II, Fasc. I—VI,; Vol. III, Fasc. I—VI,      | asc. |      | 1              |    |
| I-VI; Vol. IV, Fasc. I-VII @ /6/ each Fasc.                                           |      | Y    | 1              | 6  |
| Nítisára, or The Elements of Polity, By Kámandaki, (Sans.) Fasc. II                   | V    | . 50 |                |    |
| @ /6/ each                                                                            |      | 13   |                | 2  |
| Maring Dorkana (Sans.) Pasc. 111                                                      |      | 9    |                | 6  |
| Mysya Kusumaniali Prakaranam (Sans.) Vol. 1, Pasc. I and II (@ /0/6                   | ach  |      | 0 1            | 8  |
| Parisishta Parvan (Sa ) Fasc. I—IV @ /6/ each                                         | 1    | 1    | 10             | 0  |
|                                                                                       | 200  |      | 1              |    |

|         | पदम्                         | ञ्च ः    | ग॰  | ख॰            |       | HT:0 | 80           |
|---------|------------------------------|----------|-----|---------------|-------|------|--------------|
|         | मिनावरूणी (अहोरानी)          | . y.     | ę   | 2             | 0.00  | 7    | 90           |
|         | सङ्ग्रहः                     | ٤        | 4   | 5,9           | •••   | 8    | ₹8,8€        |
|         | मेधातिथिः (जभययाजी)          | <b>~</b> | . 4 | o             | ***   | 7    | 860          |
| 100     | मैचावरुणः                    | ų.       | 4   | 9             | 110-  | 4    | 00           |
|         | मी इन्द्यः •••               | 99       | 8   | €             | •••   | 8    | 808          |
|         | थर्मः (वैवखतः)               | ११       | 4   | 48            | •••   | 8    | 999          |
|         | यमी (यमभगिनी)                | ११       | ş   | 4 5           | 0-0 0 | 8    | 256          |
|         | याजिकाः                      | e        | 8   | 8             | 100   | \$   | 00 ह         |
|         | यास्तः (एतद्ग्रन्यस्य कर्ता) | 4 4      | 8.  | E             | 0-0-4 | 8    | 885          |
|         | ल्वः (लबस्द्रक्तम्)          | e        | 8   | 7             | •••   | 5    | १९५          |
|         | र्गोधः                       | 8        | 7   | €.            |       | 7    | 8 6 4        |
|         | ्ध्युश्चः (नाराशंसयाजी)      | ᅜ        | 7   | o             | 0-0 0 | ş    | 850          |
|         | प्रसिष्ठः                    | ų.       | \$  | 9.            |       | ₽:   | ०० इ०        |
|         | विसष्ठः (नाराशंसयाजी)        | ~        | Ą.  | o             | •••   | ş    | 86.0         |
|         | ्रीसिष्ठाः (सुताः)           | 88       | 7   | ~             | ***   | B,   | १९६          |
|         | ाक् (वागाभृणीयम्)            | 0        | 8   | <del>\$</del> |       | ₹    | ber.         |
|         | वाजः •••                     | 88       | 7   | 8             |       | 8.   | १ द          |
|         | वामः (स्ट्र्यः)              | 8        | 8   | ¥.            |       | 9-   | ४८६          |
|         | वाधायणिः •••                 | 8        | 8   | 7             |       | 9    | £8.          |
|         | वासात्यः (राजा स्ट्यंस)      | 99       | 8   | 9             | •••   | 8.   | P X o        |
|         | विकुष्टा (श्रामुरी)          | 0        | 8   | ş             |       | 7    | १९४:         |
|         | विम्बा                       | 88       | 9.  | 8             | 0.0.0 | 8    | १ द <b>ई</b> |
|         | विरूपः                       | 7        | 7   | y.            | 0.1.0 | 7    | 755          |
| 1       | , विरूपासः                   | 88       | 9   | y,            |       | 8    | 660          |
| 1       | विश्वकर्मा                   | 80       | ş   | 9             | ***   | 8    | 860          |
|         | विश्वामित्रः                 | 7        | 0   | 9             |       | 7    | 620          |
|         | विश्वामित्रः (तनूनपाद्याजी)  | ~ ~      | ş   | 0             | 0.0   | ę    | 860          |
| 10      | इं ट्याकिपः                  | 22       | 8   | 4.            | ***   | 8.   | 099          |
| SALETE. | वैखानसः                      | Ę        | ş   | 4             | ***   | 9    | 9 9 9        |
| 900     |                              |          |     |               |       |      |              |

| पदम्                        |      | ख॰   | पा॰ | ख॰   |         | भा० | Ãо             |
|-----------------------------|------|------|-----|------|---------|-----|----------------|
| वियाकरणाः                   | •••  | 8    | 8   | 2    | •••     | 9   | द्ध द्र∘       |
| व्रतचारिषः                  | •••  | €    | 8   | €.   | •••     | 8   | × × ×          |
| शंयुः (बाईस्पत्यः)          | •••  | 8    | ş   | ¥    |         | 9   | 8 € 8          |
| <b>श्</b> तवलाचः            | •••  | 88   | 8   | €    |         | 8   | 6.06           |
| श्ननुः (राजा)               |      | 9    | 9   | 8.   |         | 9   | 8 ६ म          |
| <b>शाकटायनः</b>             | •••  | 8    | 8   | 8    |         | 9   | E 9 150        |
| शाकपूर्णिः                  |      | 9    | 9   | 8    |         | 9   | 6 22 20        |
| शाकल्यः                     | •••  | €    | ¥   | Ä.   | •••     | Ŗ   | blyn           |
| शिरिम्बिडः                  | •••  | Ę    | €   | 7    | •••     | 9   | 64.5           |
| ग्रुनःश्रेपः (श्रीनश्रेपीये | )    | 9    | 8   | 8    |         | 9   | 6 4 €          |
| सप्तऋषयः (रामयः)            |      | 99   | 8   | 7    | •••     | 8   | <b>३०६ द</b> ° |
| सरमा (देवग्रानी)            | •••  | 88   | 9   | 8,9  | •••     | 8   | P ∘ 4, P ∘ €   |
| साध्याः                     | •••  | 99   | 8   | 0    | •••     | 8   | 99 °           |
| सुदाः (राजा)                | •••  | 9    | 0   | 9    |         | 9   | 6 2 3          |
| सुधन्वा                     | •••  | ११   | 9   | 8    |         | 8   | 6= 1           |
| स्त्रभवः (राजा)             | •••  | ٤    | 7   | 9    | •••     | 8   | 139            |
| <b>सीधन्वनाः</b>            | •••  | 88   | 9   | 8    |         | R   | १ ८ ६          |
| स्यौनाष्ठीविः               | •••  | 0    | 8   | 8    |         | ş   | ३०८ इ०         |
| खयभूः (त्रद्धा)             |      | 9    | Ŗ   | 9    |         | 7   | १९६            |
| इरिद्रवः (इारिद्रवकम्       | )    | 80   | 8   | A    | ••••    | 8   | 0'             |
| <b>च्चिर</b> ण्यसूपः        | •••  | 8 0. | \$  | ۳, e | ••••    | 8   | १३४, १३६       |
| जनानपादु ("राजा"            | टी॰) | 88   | 9   | 9    | • • • • | 8   | 404            |
| कर्जयः (राजा)               | •••  | 88   | 8   | 8 #  | •••     | 8   | 686            |

# ॥ अय नैरुक्तदैवतसूची॥

|                 |       |                     |           |               |                   | ि   | । <b>र</b> ॰            |
|-----------------|-------|---------------------|-----------|---------------|-------------------|-----|-------------------------|
|                 |       |                     |           |               | निघ०              | -   | <u></u>                 |
| देवतपदम् .      | ••    | निरुत्तनियद्गीऽयः   | •••       | •••           | ão                | भा॰ | Ã۰                      |
| खनाः .          | ••    | देवनानि-विभीद       | कफलानि    | 1             | 8६६               | 8   | १०—१३                   |
| चग्नायी         | 0.    | चग्निम्तिः—दाहिव    | नादि (यु॰ | <b>ब</b> ०५१* | \$08 (*           | 8   | 4.6-4.5                 |
| चाराः           |       | पार्थिवः (प्रसिदः)  |           |               | 846               | . 8 | \$25-205                |
| ,,              | •     | मध्यमः (विद्युत्)   |           | •••           | ८≈१               | ę   | <b>इद</b> ई, <b>इदद</b> |
| •               | ••    | " ( " )             | •••       | •••           | ,,                | 8   | 880-886                 |
| 95              | • • . | उत्तमः (स्ट्रयः)    |           | •••           | •                 | ३ ३ | ५३६० – ३६१              |
| • •             |       | महान् आता           | •••       | •••           |                   | 8   | व्ह्⊏                   |
| و و             |       | सवा देवताः          | •••       | •••           | •                 | Ę   | ३८,३९०—३८२              |
| खग्नीन्द्री .   |       | (क्ट॰ स॰ ३१,२५,     | (8.)      |               | •                 | 9   | 085,885                 |
| चं भीपर्जन्यौ . | ••    | (ऋ॰ स॰ ४,८,१६,      | €.)       | •••           | •                 | 3   | 288, 885                |
| च/ग्रीवरणी .    |       | (ऋ॰ स॰ ३,४,१२       | ,8.)      | •••           | •                 | \$  | 085,885                 |
| इंग्रीषोमी      |       | (ऋ॰ स॰ १,६,१८,      | १.)       | •••           |                   | ş   | 085,885                 |
| च्यूग्रतवः      | •     | (भ्ट॰ स॰ १,१,२८,    | 8.)       | •••           | •                 | 7   | ₹88, ₹85                |
| अञ्चा           | •     | माध्यमिका वाक्†     | •••       | •••           | 8ट€               | 8   | 958, 959                |
| ,,              |       | गौः (धर्माधुक्)     | •••       | •••           | 299               | 8   | 458-64                  |
| व्यक्तिरसः .    |       | खङ्गाराः            | •••       | •••           | •                 | 8   | १९०-१९१डी०              |
| · 50/ .         | ••    | रम्मयः (ऋषयः अ      | π°‡)      | •••           | 8टर् <del>र</del> | 8   | १९४—१९५                 |
| अज्ञरकपात् .    | ••    | चादित्यः (एकादम     | दादश      | वाई)          | 868               | 8   | १८५—१८८,३०१             |
| "अतिथिदेवत      | यम्   | " त्राह्मणः (तै॰खा॰ | १,१०; ब्र | १८९,४,        | (8; 9,8           | ş   | 600                     |
| श्वयवा .        | ••    | अचलः (श्रादित्यः    | )         | •••           | 85.र              | 8   | ४०५,३०४—२०५             |

<sup>\*</sup> युद्धोपकरणानीति परिचाधितेषु द्वाविंग्रतिषु एकविंग्र मिदम्।

<sup>†</sup> माध्यमिका वाक् तु मेघध्यनिरेव; अथवा सर्वेषा मेव एव्दाना माकाएप्रभवलात् माध्यमिकलम्; "वायुः खात्; एव्दसत्"—दति य॰ का॰ प्रा॰ १, ६; ७।

<sup>‡</sup> ऋषयः चा॰—चिक्रिरसः ऋषय एवेति चात्यानविदो वदन्ति ।

<sup>ु</sup> ४ भा० २८ई प्र० र्, २०० प्र० ‡ टीयनी च दष्ठया। अस्तकालीनः सूर्यः।

|                                       |             | ि   | नक् ॰              |
|---------------------------------------|-------------|-----|--------------------|
|                                       | निघ॰        | ~   | ~ ·                |
| देवतपदम् निरुक्तनिष्यद्वोऽर्थः        | पु॰         | भा॰ | ão ,               |
| खयवीणः स्थिरवायवः (ऋषयः आ॰            | ) 8≥€       | 8 4 | 148-86             |
| अदितिः अखण्डनीया मिताः (प्रक्र        | तिः) ४०१    | 8 9 | 22                 |
| ,, प्रातःमन्था (दाचायणी)              | ४८ई         | 8 8 | १९—२०४             |
| ,, आधिः*                              | •           | 8 8 | 00, 708            |
| अनुमितः पूर्वा पौर्णमासी              | ezs         | 8 5 | १३—११५             |
| अपान्नपात् विद्युत्                   | ≈08         | 8 8 | -809,50            |
| अधा वाधिः, भयञ्च (यु॰ उ॰ २            | २) १०१      | 8 4 | 19                 |
| अभी ग्रवः अङ्गुलयः (युः उ०५)          | ४६६         | 8 5 | 8                  |
| ,, स्वरंत्रम्भयः, अश्वरम्भयथ          | 85          | 9 9 | १५ (               |
| चरणानी चरण्यस्ताः-विभीषिका।           | यु॰ज॰१८)४७० | 8 8 | 38-0               |
| च्ययः प्रसिदः † (तै॰ च्या॰ ३, १       | २, ५.) ४६५  | 8 8 | (—s                |
| अञ्चाजनी अञ्चकमा (यु॰ उ॰ १)           | 8€≂         | 8 6 | e-39               |
| चश्चिनी तमःप्रकाशी (रसद-रसहः          | नौ‡) ४८१    | 8 : | १४०-२५६            |
| असुनीतिः जीवनवायुः (अद्दिभीक्)        | 8≂8         | 8 1 | १४३, १४५—१         |
|                                       | 8≂9         | 8   | १५३, १५४           |
| चहिब्धाः "योऽहिः स बुधाः"             | ••• );      | 8 7 | १५४, १५५           |
| खाग्नापौक्णम् (इविः। ऋ॰ स॰ ७,६,५३     | ۰ (.قر      | Ŗ   | ३४४, ३५०           |
| श्राग्रावैयावम् (इविः। तै॰ स॰ १,८,२१, |             | ę   | ३४४, ३४€           |
| खाता ग्रीरस्थः परमाता च (३            |             | 8   | इटर, इरह           |
| चादित्यः स्त्र्यः, चात्रा च           | (**         | 8   | <b>३८३—४०१,</b> ४० |
|                                       |             |     |                    |

<sup>\*</sup> निष्ठपटी प्रथिवी-गो-वाक्-दावाष्ट्रियवी-पर्यायेषु (१ भा०१२, ८२, २२० २०५ प्र चादितिग्रब्दो दृश्यते ; सर्वा खान्तरिच्या एव देवता खदितिग्रब्दवाच्या—इति तद्दीका क्रतो देवराजस्थाग्रयस्थ (१ भा० ४८६ प्र०)।

<sup>†</sup> स्तरादश्वः स्ट॰स॰२,३,१९,२। वारुणः तै॰बा॰२,८,१६,१। खादित्यः तै॰खा॰४,३४ ‡ द्यावाष्ट्रियो, खद्दोराची, स्तर्याचन्द्रमसी, वासात्यो राजानी वा। "देवानः मध्वर्यू" तै॰ ब्रा॰ ३२,४,६; तै॰ खा॰ ३,३। 'देवानां भिषजी" तै॰ ब्रा॰ १,०,३,४ § १ भा॰ ६८ ४०, २ भा॰ २१० ४०, ऐ॰ ब्रा॰ ३,३,१२. एवं स्ट॰स॰, ४,३,२,२६,०

|               |                                  |               | निव    |                 |
|---------------|----------------------------------|---------------|--------|-----------------|
|               |                                  | निघ॰          | ~      | ~               |
| दैवतादम्      | निस्क्रानिष्यद्वोऽर्थः           | . पु॰         | भा॰    | पु०             |
| कः यसंवतसरी   | (ऋ॰ स॰ २,२,१६,२.)                | •             | व वृद् | , र्दर          |
| "कारत्याः     | ल्याद्यः सविचाद्यो वा दाद        | म् ४८४        | ४ ५०५  | _\$∘≈           |
| कुहः          | उदकम् (यु॰ उ॰ १५)                | . 80°         | 8 80,  | 88—58           |
| केशियाः एकति  | तिनाः (स्रिम्बायुद्धयाः, ऋषयो    | वा) ४८६       | 8 १८ई  | —૧૯૯            |
| केशी          | धनुःप्रान्ते (द॰ ५ *)            | 508           | 8 A.C- | <b>−</b> ∉१     |
| चेर् स        | मित्। "चग्निः" मा० 🕆 (चाप्री १   | ‡) 8€€        | इ धर्  | —8 <b>₹</b> ₹   |
| गौःः          | चन्द्रमाः (अहविभाक्)             | 8=6           | 8 580  | —१५२            |
| गौरी          | श्वादित्यः ,श्वाता च∥            | •             | 8 500  |                 |
| माःः          | वर्षणहेतुवायुः (रसानुप्रदः)      | , ४०ई         | १ ३२   | ०—३१६,३५१       |
| याव           | " (त्रचादिनामदानवहन्ताग्         | ) "           | 8 =6-  | - ==            |
| चन            | स्वादित्यः (स्वयः स॰ ०,८२,६.     | ) ४१४         | ह मूई  | <del>-</del> €° |
| লা,           | ,, (विस्थानः ३ भा० २८९ प्र       | ) "           | 8 5=   |                 |
| , ,,,         | कालः (क्ट॰ स॰ ८, १,१६, ४.        | <b>सा॰)</b> ॰ | 8 52   | <b>-</b>        |
| ) परा         | व्यरः ("ग्राभाग्राभकमणो द्रष्टा" | €08 (**o€     | 8 8    | •               |
| च्या,,        | आत्मा ("चेवज्ञसञ्ज्जकः" दे०      | ) "           | ८ ६६   | 5               |
| तन्द्राकुत्सा | (इ. स. ४,१,३०,४.)                |               | व व्य  | २, ३५.६         |
| तान्द्राग्री  | (इट॰ स॰ ३,१,१२,४.)               |               | ३ ३५   | .२, ३५३         |
| विन्द्राणी    | इन्द्रसच्चारिणी (श्ची = क्रिया   | ) 822         | 8 29   | 4-66=           |
| ल्द्नापर्वता  | (ऋ॰ स॰ ३,३,१९,१)                 |               | व व्य  | २, ३५५          |
| 1             | (च्ट॰ स॰ ४,८,१३,१.)              | . •           | ह ह्यू | .२, ३५,४        |

<sup>\*</sup> द्वन्द्वानीति परिचायितेषु अष्ठसु पश्चम मिद्म्।

† शाकपूषिमते सर्वा एव खाप्रियाऽग्निवाचकाः। तैं॰ सं॰ २, ६, १, २. च द्रष्टवम्।

<sup>#</sup> आप्रीति परिचायितेषु दादशसु प्रथम मिदम्।

जं । होम-(लता)-परोऽपि इन्दुमब्दो हम्यते बद्धत्र मंहितादिषु।

<sup>||</sup> निघण्टौ जदकनामसु यज्ञनामसु च (१ भा० १२५, २४८) दाखते।

<sup>¶ &</sup>quot;लाष्ट्रोऽसर दत्यैतिहासिकाः"—इति, "तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति"—इति च सं भा॰ २१० घ॰। कि च दानवः – दानकर्मा, जलप्रदो मेघ एव ४ भा॰ ८४ घ॰। एव मसुरादिशब्द। थीऽपि बोधाः ; हनादिशब्दश्व मेघपर्याय एव (१ भा॰ ५८ १०)।

<sup>\*\*</sup> दे --- निघण्टीका छद्देवराज एव मलिखदित्यर्थः।

|                                                   |      | निर्                  |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------|
| a                                                 | निघ॰ | ~                     |
| दैवतपदम् निरुक्तनिष्यद्वीऽर्थः                    | पु॰  | भा॰ पु॰               |
| इन्द्रावृहस्पती (भ्ट॰ स॰ २,०,२५,१.)               | •    | <b>३ ३५२, ३५४-१३€</b> |
| इन्द्राब्रह्मणस्मती (भ्रः० स० २,०,३,२.)           | •    | व व्यूव, व्यूप        |
| इन्द्रावरुणा (ऋ० स० ५,६,२,१.)                     | •    | ह ह्यूर, ह्यूष्ठ      |
| इन्द्रावायू (ऋ॰ स॰ १,१,३,४.)                      | •    | ३ ३५२, ३५६ -३०५       |
| इन्द्राविया (ऋ॰ स॰ ५ ६,२४,५.)                     | •    | व व्यक् व्यक्         |
| इन्द्रासोमा (भ्ट॰ स॰ ५,०,५,२.)                    | •    | इ इप्रह, इप्र हे ००   |
| द्ळः इवनीयान्नानि* (आप्री ४)                      | 8ई२  | <b>३ ४६६</b>          |
| दळा मेघनिमाची वायुशिक्तः ।                        | 860  | 8 989, 989            |
| इषुः वाणः (यु॰ उ॰ ८)                              | 8€≈  | 8 90-98               |
| इष्धिः तूषः (यु॰ ज॰ ३)                            | 8६६  | 8 60-68               |
| जर्वशी विद्युत् (श्रष्ठराः खा॰‡)                  | 822  | 8 777-778             |
| <b>ज्लू खलम्</b> काष्ठमयम् प्रसिद्धम् (यु॰ ज॰ १॰) | 8ई.ट | 8 30, 38—33           |
| ज्लूखलमुमले काष्ठमये प्रसिद्धे (द॰ १)             | 908  | 8 मू8—मू <del>ई</del> |
| ज्याः मेघसंत्रया प्रभा                            | 825  | 8 552-586             |
| " प्राभातिकप्रभा                                  | 858  | 8 र्रेसर्-र्द्        |
| जषासानता दिवसरजन्यौ (खाप्री ६)                    | 8ई१  | ₹ 808—808 \$          |
| जमाः विश्वाभूतानि                                 | 0    | 8 इंट्स               |
| क्टतः ज्ञानिरिच्यं जलम् (चहविभीक्)                | ४≂१  | 8 284, 280-28         |
| क्टभवः रस्मयः (क्टभृविभ्वा वाजस आ॰)               | 8ट्र | ४ १८४,१८ई—१८€         |
| स्रोषधयः त्रीस्थादयः (यु॰ ज॰ १६)                  | 80.  | 8 88—8€               |
| कः सुखस्र हपः ("महानाता" दे॰)                     | 308  | 8 886-680             |

<sup>\*</sup> एषोऽर्धस्तितरेयत्राह्मणादिसमातः (ए॰ त्रा॰२,१,४); यास्तेन तु "ईहः"—इत्यादिन "दळः"—इति निरूच ईखण्ळस्य निगम उदाहृतः, व्याखातस्य मोऽग्निदैनतः। तथाचात्रत्यान्यो विचार्य एव ; सस्माकन्नु "इळो स्रग्न साज्यस्य वियन्नु" (तै॰ त्रा २, ५,१,१०) इत्यादिसमासोचनया ऐतरेयोयार्थ एव सद्धा ; तिसोदेवीष्यपीद मन्नम्। † प्रथिवी-वाक्-स्वन्न-गोनामसु च दश्यते निघष्टौ (१ भा० १४, ००, २०८, २२०)

प्र॰) ; ४ भा॰ २४२ प्र॰ "\*" द्रष्टयम् ।

‡ ३ भा॰ ०३—८९ प्र॰ द्रष्टयम् ; सर्वेश्च तद्रूपकभेव । ते॰ सं॰ ३,४,०,३. द्रष्टयश्च ।

|                                                  |      | निरु०              |
|--------------------------------------------------|------|--------------------|
|                                                  | निघ॰ | ~~                 |
| देवतप्रदम् निरुक्तनिष्यद्वोऽर्थः                 | ų°   | भा॰ पृ॰            |
| नारा अहित्यः, आता च*                             | •    | 8 8€≃              |
| पय्या (देवता" (ते॰ त्रा॰२, २, ५, ६; ३, १, १, १.) | •    | C05 5              |
| पर्जन्य जत्तरामावास्था                           | SEE  | ४ २१६, २१८—२२०     |
| पिललः अग्निविद्युत्स्हर्याः                      | ६३४  | ४ २६०—२६२          |
| पाकः चादित्यः (अष्टमो नवमो वा)                   | 858  | ८ ४८६—५६१          |
| पित सपितः चेचमध्यसः चेचपालको वायुः               | so≅  | 8 ६३—६६            |
| " जलधरण् <b>दः</b> †                             | 822  | ४ १३०१३३           |
| पिता विद्युत्य दिता भेघध्वनिः                    | ,,   | ४ १९६—२११          |
| "पि श्वापः, देवपत्न्यो वा‡                       | •    | ४ १५०, ३३१         |
| पुर्खाणः सोमकण्डनिश्चाः                          | 844  | 8 66—68            |
| पूष्ट्रमाः प्रसिद्धोऽन्तरित्तस्यः 🗸              | इ≂४  | ४ १६०, १०० — १०३   |
| पूर्वतवेदाः पार्थिवोऽग्निः (मुख्योऽर्थः)         | 840  | च ३१ <b>७—३</b> १¤ |
| र्षा, मध्यमोऽग्निः (विद्युत्)                    | •    | व व्ह्य            |
| ,, जनमोऽग्निः (स्त्रय्येः)                       | •    | ۶ "                |
| धनुगृण्म् (यु॰ च॰ ७)                             | 842  | ४ २५—२८            |
| प्रतृतपात् खाच्यम्। "खिग्नः" प्रा० (खाप्री २)    | 846  | ३ ४५.८, ४६३—४६५    |
| "च्याः दृष्टिमहोत्यो वातः                        | 8Zo  | ४ १२०, १२६-१३१     |
| बाखोदेवीः इडा, सरखती, भारतीश (आप्री १)           | 8ई३  | 308−008 €          |
| बुष्टा अग्निः (आप्री १०)                         | ४ई३  | ₹ 82€—828          |

<sup>\*</sup> हिराणार्भः चरु॰ स॰ ८, ०, ३, १; प्रजापितः ए॰ ब्रा॰ २, ६, ६; ३, २, १।

† १ भा॰ ६ प्र॰ प्रथिवी; ३२, ३७८ प्र॰ द्यौरादित्यद्य; ०० प्र॰ वाक्; ३४५ प्र॰

ता; ४०२ प्र॰ स्टर्थरिमः। २ भा॰ १०५ प्र॰ प्रग्रः, गोदुग्धः, चर्म, स्नाव, स्नेया,

प्रा; १८०, ४०८ प्र॰ च्योत्सा; २११ प्र॰ च्यादित्यः, द्यौः; २५८ चपाः।

१ प्रा इति निघष्टौ वाङ्नामसु स्नौनामसु च पठितं दृश्यते (१भा॰ ०४, ३०० प्र॰)।

१ प्रा इति निघष्टौ वाङ्नामसु स्नौनामसु च पठितं दृश्यते (१भा॰ ०४, ३०० प्र॰)।

१ प्रा इति निघष्टौ वाङ्नामसु स्नौनामसु च पठितं दृश्यते (१भा॰ ०४, ३०० प्र॰)।

१ प्रा इति निघष्टौ वाङ्नामसु स्नौनामसु च पठिलो च दृष्ट्या। किच्च तन "दिवि

भा चिष्ठितः"—इति स्दर्थवाचकस्य सोमस्यैव पर्योन समाधात्यम्।

१ दृडा—प्रथिवौस्थाना, चाग्रेयो, चन्नस्पा ; द्यमेव ब्रह्माणीति प्रसिद्धा। सरस्ती—

प्रथाना, सोरी, प्रभारूपा; द्यमेव वैय्यवौति प्रसिद्धा। तै॰ ब्रा॰२, ६,१०, ४. दृष्ट्यद्य।

|                                            |                  | निर्              |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                            | निघ॰             | ~                 |
| दैवतपदम् निरुक्तनिष्यद्वीऽर्थः             | पु०              | भा॰ पृ॰           |
| लया ग्रभादिरूपक्षत् वायुः                  | 8 <u>c</u> 0     | ४ १३६, १३०-       |
| ., सर्वेरूपदात् चादित्यः *                 | 858              | 8 र्इंट-र्इंट     |
| दिधिकाः नवजलधरसहचरी वायुः                  | 8 <u>c</u> o     | 8 ६६६ ६०म         |
| दधङ् धानमित्रदः चादित्यः (ऋषिः चा॰)        | 8 रह             | 8 509, 508        |
| दुन्दुभिः रणवाद्यविश्रीषः (यु॰ उ॰ २)       | 840              | 8 86, 58          |
|                                            | •                | ३ १८५—३२०—        |
| 9                                          | 850              | ४ ३२५—३३३ ५       |
| देवपत्नाः द्न्द्राणीप्रस्तयः               | 864              | 8 585             |
| देवाः (देवतापर्यायोपि देवशब्दः 1)          | 0                | ४ २५६             |
| " रम्मयः, दुन्द्रियाणि च                   |                  |                   |
| देवी कर्जाह्रती वीज-काली (द॰ प्र)          | 808              | 8 ६५—६४           |
| जोड्डी " (द॰ ०)                            | "                | ४ ६२, ६२          |
| दैवाहोतारा पार्थिववैद्युतावग्नी—(चाप्री प) | 8ई.5             | ₹ 804—80€         |
| द्यावाष्टिययौ युलोकभूलोकौ (द॰ ३)           | 908              | 8 40,42           |
| इतिणोदाः पार्थिवोऽग्नः (मुख्योऽथः)         | ४६६              | <b>३ ४३६—४५</b> ६ |
| ु, सध्यमोऽग्निः (विद्युत्), दुन्द्रस्      | •                | \$ 880-88€        |
| 20 /                                       | •                | ३ ४५३—४५€         |
| ,, जनमोऽग्निः (स्ट्रर्थः)                  |                  | 05—85 B           |
| द्रुषणः मुद्गरः (यु॰ च॰ १२)                | 3 <del>3</del> 8 |                   |
| द्वारः यज्ञारहद्वारः। "अग्निः" मा॰ (आप्री  |                  |                   |
| भनः ग्रासनं प्रसिद्धम् (य॰ उ॰ ६)           | 8ईट              |                   |
| धेनः नवजलधरगर्जनम्                         | SEE              | 8 २३२—१३५         |
| च्या वामः                                  | 828              | 8 602             |
| · HU (No Go 98)                            | 800              | 8 25-82           |
| ( ८ १ मार (मापी त)                         | 8ई २             | ३ ४६४, ४६६—४६     |
| नराग्रंसः यज्ञः। "खिग्नः" ग्रा॰ (चाप्री २) |                  |                   |

<sup>\*</sup> एष एव प्रथम आदित्य र्ति मते तृद्या खवितपूर्वका लीनो अथम्।

<sup>†, ‡ &</sup>quot;चयस विग्रच मनोद्वा यज्ञियासः"—द्ति ऋ • सं • ६, २, २०, २; "चयस्ति । ग्दे देवाः सोमपाः वयस्त्रंग्रदसोमपाः"—इत्यादि एे॰ ब्रा॰ २, २, ८; ता॰ ब्रा॰ २,९ न २; 'चयित्वं गर्दे देवताः'' दति तै॰ सं॰ २ ४, २, ४। ते चाष्टी वसवः, एकादग रुद्राः, दादम् चादित्याः, प्रजापतिचेति द्वाविंगत्; दुन्द्रो वषट्कारो वा वयस्तिंगः। े बावाष्टियो, खदोराचे, सस्यसंवलारी वा। ४ भा॰ ६२, ६३ प्र॰ द्रष्ट्यम्।

|        |              |                              |                |       | ि   | 10°       |       |
|--------|--------------|------------------------------|----------------|-------|-----|-----------|-------|
|        |              |                              |                | निघ॰  | ~   | ~         |       |
| दैवतप  | दम् …        | निरुक्तनिष्यक्रोऽष्टः        |                | पु॰   | भा॰ | হ ০       |       |
| रथः    | ांमः         | मन्त्रः, न्द्रसुतिमन्त्रो वा |                | . ४६६ | 8   | १४—१६     |       |
| राका   | (बिस्ति)     | अन्तरिचिष्यिता (कस्या        | प्सना)         | 8ट€   | 8   | 355-059   |       |
| राजा   | :            | मेघः (ऋ॰सं॰१. २, १६          | (.0)           | ees   | 8 1 | =, ⊏₹, ⊏€ |       |
| राचिः  | i: '         | चादित्यः, चाता च (२          | भा० ४८६ इ      | io) o | 8   | عمع       |       |
| चद्रः  | 996          | विपक्तप्रज्ञः—चात्मा         |                |       | 7   | 909       |       |
| . ,,   |              | स्तिपिदृषामात्मानः*          |                | 8टई   | 8   | 660-665   | 1502. |
| चद्राः | पालियित      | ारो रक्षायः † (तै॰ न्ना॰     | १, ३, १०.      | ) "   | 8   | 868       |       |
| रादः   |              | चन्नम् चतुर्विधम् (यु        | <b>ब</b> ० १३) | 8€€   | 8   | \$€—\$¤   |       |
| वनरत   | ट्देवत्यम्"  | अग्निष्वात्ताद्यः (तै०व्र    | ा॰ १,६,८;      | £.) • | 3   | ··· eş    |       |
| वरार   | ्वाः • • • • | बक्रगर्जको मेघयू इः!         | ****           | 828   | 8   | १५६—१५८   |       |
| h      |              | चादित्यः (चतुर्थः पर         | ामी वा)        | १५५   | 8   | -205,005  | -950  |
| 1:     | गौ           | ("स्य मुदा इरणम्"            | नि॰-द॰)        | •     | 7   | ३५२, ३५९  |       |
| वसंघ   | वी           | द्यं प्रसिद्धा (यु॰ उ॰       | २०)            | 808   | 8   | 48        | -4    |
|        |              | मेघमण्डली ( "                |                | REE   | 8   | २२२, २२५  |       |
| वर्,,  |              | युमण्डली ( ,,                | )              | 858   | 8   | १९९, ३०१  |       |
|        | ापतिः        | प्रजापालको वाखादि            |                | 825   | 8   | १५१, १५३  |       |
| वात्रा | योदेवता"     | प्रकरणानसारतः जह             | (i)            |       | ş   | 005       |       |
| वाहि   |              | कुण (चाप्री ५)               |                | 8 ई 8 | ę   | ४६८, ४६६- | 908-  |
| वस     |              | मेघस्यो मेघरचको वा           |                | 800   | 8   | EE-68.    | **    |

<sup>\*</sup> जीवित्यवृणा मात्मान इति केचिदाङ्खं रोचतेऽस्मभ्यम्; चनिरचस्यानदेवतासु

गतर इति दर्भनात्; जीवितानां स्थानं हि पृथियेवेति (तै॰ त्रा॰ २, ६, २.)।

† त एव च्रम्बिङ्गरमस्म्यवर्षादिनामभिद्योचन्ते इत्याख्यानविदः।

‡ "पर्जन्यो मन्धवंस्तस्य विद्युतोऽस्वरसो रूचः"—इति तै॰ स॰ २, ४, ७, २।

§ मी॰ जै॰ स्द॰ १, २, १०. मा॰ "प्रजापितः स्थात् वायुराकाम खादित्यो

ग"—इति। ऐ॰ त्रा॰ २, ५, १. स्विकत्ता। ऐ॰ त्रा॰ २, २, ७. संवत्यरः। य॰ वा॰

स॰ २१, १८. म॰ टी॰ सर्वाता। य॰ वा॰ स॰ २१, २०. म॰ टी॰ खादित्यः। य॰ तै॰

ता॰ १, १, ५, ५. स्वातः; २, १, १, १ मनः; १, २, ४, ५ साकः; १, २, १०, १०.

सज्जः: २, २, ०, १. रूपं नाम च। य॰ तै॰ स॰ २, १, २, ३ सर्वा देवताः। एव स्वायं बङ्कर्थः।

इसा॰ २०१—२०३ प्र॰; ऐ॰ त्रा॰ २, २, १० ख॰; स्ट॰ स॰ ८, २, १५, १ सा॰।

|                                               |         | निर्             |
|-----------------------------------------------|---------|------------------|
|                                               | निघ॰    |                  |
| दैवतपदम् निरुक्तनिष्यक्षोऽर्थः                | पु०     | भा॰ प॰           |
| ब्रह्म ?                                      | •       | 8 866            |
| ब्रह्मण्स्पतिः सुष्टष्टिसहस्योऽन्नपालको वायुः | 80≥     | ४ ६०, ६२—६३      |
| भगः चादित्यः (दितीयसृतीयो वा)                 | 858     | 8 208, 208-      |
| भारती सूर्यप्रभा ("तिसोदेवीः" *)              | •       | ₹ 80€            |
| भ्टगवः प्रचण्डातपाः (ऋषयः खा॰)                | धटर्इ   | 8 565-560        |
| मण्डुकाः भेकाः (वर्षाम्वः)                    | 8र्ट्   | 8 0-6 .          |
| मनः दिवाजातः प्रकाशः, तापी वा (वैवखतः         | ) हत्म  | 8 \$0\$,\$08—\$9 |
| मन्यः वज्रसहमो वायुः (तै॰ ब्रा॰ २, ४, १, ११   | .) 8≥.  | ४ १३०, १३१       |
| मर्तः रद्रपुचाः (भटिकाः)                      | 8८त     | ४ १८१, १८२       |
| महान् आत्मा ? •••                             |         | ४ इ८०, इ८१       |
| मित्रः जीवनचेतुवीयुः, तापस्य                  | 308     | 8 60=,-665       |
| " चादित्यः§ (तै॰ ब्रा॰ १, ७, १°,              | ٧.) ۰   | 0°5 8            |
| ,, महान् आत्मा (३ भा० २९ पृ०)                 | •       | 8 5€≈            |
| मित्रावरुणा (इट॰ स॰ २,४,११,६.)                |         | इं इपूर, इपूर    |
| मित्रावरणी अहोराने (ए॰ ब्रा॰ ४, २, ४.)        | •       | 8 600-606        |
| ्याम् (बाम्भावन्त्र)                          | (:) 8≃8 | 8 606 605-60A    |
| C (_C_, TITH! GRIM)                           |         | 8 804-888        |
| यमः खग्निः (पार्थिवः, मध्यमः, उत्तमस्)        |         | 8 808-60#        |
| " राविजातोऽअकारः, ग्रीत्यं वा (वैवस्ततः       |         |                  |
| " आदित्यः (दश्रम एकादशो वा)                   | 858     | 8 र्टर, र्टश—१५४ |
| यमी तामसी भीतिः, जड़ता वा (वैवस्तता           | ا) هجد  | 8 266—326        |
| "याज्ञदैवतः" (ते॰ ब्रा॰ १, ५, ५, १॰)          |         | \$ 500           |
|                                               |         |                  |

<sup>\*</sup> खाग्नेयी वाक्यतिस्य भारतीत्युचते स॰ ब्रा॰; ए॰ ब्रा॰ उ॰; १ भा॰ ८० पृ॰। ।
† मानवाना मादिपुर्षः इत्याख्यानिवदो वदन्ति। "खायभुवः" २ भा॰ २५८ पृ॰ ।

‡ प्ट॰ स॰ १, ८, ६, १; ४, ३, २१, १. धा॰ भा॰ द्रष्ट्यानि।

\$ उत्तर वैतत्—"मित्र एव धारयित प्रथिवीस्र दिवस्रित (४ भा॰ ११२ पृ॰), तः

भाध्याकषेणादिशत्त्या जगतां धारकलं द्वर्थस्प्रैन मित्रनामकस्प्रेति प्रतीयते।

॥ पित्रराजलसास्य च्ट॰ स॰ ७, ६, १४, १ स्ट॰; खय॰ स॰ १८, ३, १३ म॰।

¶ यमी—यमभगिनी; शारीरतापाभावे शत्यं जड़ता च, तत्रैन सत्यः।।

|                                             |        | निख॰                |
|---------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                             | नि घ॰  | ~                   |
| दैवतपदम् निरुक्तनिष्यद्वोऽर्थः              | वि॰    | भा॰ पृ॰             |
| शकुनि थोडादिवास्नम् (यु॰ उ॰ १)              | 840    | 8 60-60             |
| ग्रानास उत्तरा पौर्षमासी                    | ezs    | ४ २१२, २१५          |
| श्येनः भावयवादिः                            | •      | 8 64-60             |
| ,, ("वाक्षी" ते॰ ब्रा॰ १,७,१०,१.)           | • 08   | ८ ८४, ४० (यु॰ उ०१०) |
| श्रद्धा मेघण्ब्दहेतुरग्निः (सध्यमः)         | 80€    | 8 20, 26            |
| संवत्यः सेघम्ब्दहेतुवीयः                    | ,,     | 8 04-20             |
| सदान रहपुत्राः (सरतः)                       | 8टर्न  | 8 625-628           |
| सप्तन्त्री रहवाणी (स्पूर्जथः)               | 860    | R 585-58A           |
| समुद्र्यतिः यूपः। "अग्निः" मा॰ (आप्री ११)   | 8 \$ 8 | ३ ४ <u>८</u> ५—४५४  |
| ्रां मेघवष्टा वायुः (जलस्यः)                | Roa    | 8 <i>-०६</i> ०६     |
| सरा, चादित्यः (सप्तमोऽष्टमो वा)             | 828    | 8 625-626           |
| सरा,, महान् आत्मा                           | 0      | ४ ६६ं⊏              |
| सर्वः निस्या राग्नयः (दिश्साष्टी च?)        | 85ई    | ४ ३२०, ३२५—३२८      |
| , तष्ठाः ऋषयः (तै॰ त्रा॰ १, २, १०, ९        | .)。    | ४ १८४, १८६—१८०      |
| सर्द्धः स्ट्यः, आता च                       | •      | 8 ईटर्न             |
| सिक् यतायता च धनिः ।                        | ez8    | ४ २११—२१४,३४८—३५८   |
| ,,प्प्सातिः भ्रब्दोचारणहेतुवीयुः ‡          | 20     | 8 800, 805          |
| ्रातापर्जन्या (ऋ॰ स॰ ८,२,१३,५.)             | •      | ३ ३५२, १५९          |
| स्।िजनः चादित्यरग्रमयः े                    | 860    | 395-095 8           |
| स्थितः वायुः—गन्धवद्यः                      | 8 टर   | ४ १३८               |
| स्त्रायुः "                                 | Rof    | 8 €0—07             |
| ाखादित्यौ (य॰ वा॰ स॰ २४,५५.)                | •      | ३ २६०, २६२          |
| ास्रोस्पतिः ग्राममध्यचरः खास्य्यद्वेतुवायुः | Roa    | ८६, ६६—१०२          |
| एरविधाता सरसी वायुः (धाता)                  | a≃a    | 8 606               |
|                                             |        |                     |

<sup>\* &</sup>quot;यज्ञसंयोगाद्राजा स्नुतिं सभते"—इति यास्तः ४ भा०१०। एे० त्रा॰ ८,४,८; १।

† "परिभेषासिकः माकाभस्य"—इति (वै॰ द० २,१,२०) अस्या माध्यमिकल मेव।

‡ अतएव "मारतसूरिस चरन् मन्द्रं जनयित स्वरम्"—इति पा० भि०० स्नो०।

﴿ "स्रिमिवायुः सूर्यः, ते वै वाजिनः"—इति तै० त्रा०१, १,३,८।

|                                         | निषः 📉               |     |
|-----------------------------------------|----------------------|-----|
|                                         | निघ॰ ~               |     |
| दैवतपदम् निरुत्तनिष्यद्वोऽर्थः          | , ए० भा० ए०          |     |
| विपाट्कुतुद्री पञ्चनदप्रदेशीयनधी (द॰    | 8) 807 × 408 (8      |     |
| विश्वकमा रसादिसहचरो गभादिहेतुवाद्       | ० ज्यह ४ ११० ज्यह भा | ~   |
| विश्वानरः ज्ञानिरिच्चं ज्योतिः          | ८८८ ६ ४० ८—४१०       |     |
| ,, ,,                                   | ,, 8 sox—soo         |     |
| " दिखं च्योतिः                          | ० ३ १०५—१००          | 7   |
| ,, आदित्यः (षष्ठः सप्तम्रो वा)          | . ४८३ ४ २८४          |     |
| विश्वेदेवाः रम्मयः, वक्चदेवतास्य        | अर्ड ४ हर्४—हर्र     | 0   |
| वियाः चादित्यः † (पञ्चमः पष्ठो वा       | ) ४१२ ४ २००, २०१—२०  | Ę   |
| ,, ,, आता च‡                            | . ० ४ इट्            | 0   |
| व्यभः रथादिवाहो गौः (यु॰ ज॰             | ११) ४६६ ४ ३३—३४      |     |
| " र्न्द्रः—"वर्षिता अपाम्"              | ० २ ४०२ द्           | 1 - |
| ,, यज्ञः, स्र्ययः, शब्दयः               | o 8 58×580           | 23  |
| हपाकपिः चादित्यः § (नवमो दश्मो व        | 835—634 8 854—568    | 1   |
| वृषाकपायी चापराह्निकप्रभा               | ४८१ ४ २६९, २६३—रई    | (A) |
| वेनः गर्भग्रहण्हेतुवायः, (चहिवर्भ       | नाक्) ४८१ ४ १४३—१४४  |     |
| वैश्वानरः पार्थिवोऽग्निः (मुख्योऽर्थः)  | 8६० ६ इस्ट—866       | -1  |
| मध्यमोऽग्निः (विद्युत्)                 | ० ३ ३९६—४०१, ४३      | 8   |
| ,, जनमोऽग्निः (स्ट्र्यः)                | . ७ इ ४१२—४१४        | 1   |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                      |     |

\* ४ भा० १९ र पुर्व वायः; १२०—१२६ प्र० चादित्यः, चात्रा, भीवनः ; १२० १२८ ए॰ अग्निः। अथ मेव दि धाता विधातेत्युचते (१२० ए०); तचाच स्धिकतेति निष्यद्वार्थः। वस्तुतः स्ट्युपादानाना मेव स्टिक्त्रेलिमिति मते सर्वेषामेव वाखादीन स्टिक नेल मिति सर्वेषा मेव साधारणं नाम विश्वक मैति। परमात्मवादिनये तु आतम् एव विश्वक मैतिनाम; अपि वा वाखादयः सर्व एव खाताजनान इति सर्व एवं विश्वक माण्याः † "अग्निवे देवाना मवमी विष्णुः परमः" — इति, "अग्निः सर्वा देवता विष्णुः सर्वे।

देवता"—इति च ए॰ जा॰ १, १, १। इहायग्निमाहचर्यादियापारित्यपन। २ भा ४०-५३ ४० च द्रख्यम्। सर्वथाप्ययं मध्याक्रका लीनः सूर्यः।

‡ "युज्ञः"—इति १ भा० २४६ प्र०; तै० स० २, १, ८, ३; ए० त्रा० १, २, ४

"विष्णुर्वे देवानां द्वारपः"—इति च ऐ॰ ब्रा॰ १, ५, ४। ु "वर्षिता चावध्यायानां कम्पनस भूतानाम्"—इत्यय मपराह्नकालीनः सूर्ये एव

N. Shachi

27244 5

# अय निरुक्तालीचनम्।



"धाचात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवः। तेऽवरेभ्योऽधाचात्कृतधर्मभ्यः उपदेशेन मन्त्रानसम्प्रादुः। उपदेशाय द्वायन्तोऽवरे विव्ययचणायेमं यन्यं समाम्बासिपुर्वेदं च वेदाङ्गानि च" (२ भा० १३७ ४०)

ष्यघेद मानोचयामः ।— िक मिदं निरुत्तम् ? तस्यैतस्य वेदाङ्गल मिल्तं नािस्त वा ? तन्मूनस्य कः प्रयोता, को वा तस्य ? कश्वासौ यास्कः ? तस्य ऋषित्व मिल्तं नािस्त वा ? कियांश्वायं ग्रस्थो यास्कीयः ? कश्व कालो यास्कस्य ? कैमिथिकी तस्यैषा प्रवत्तिः ? कोऽसौ वेदः ? वेदकालिनिर्णयः प्रस्थो ऽप्रस्थो वास्माकम् ? के विषयाश्चेतिव्वरत्तप्रतिपाद्याः ? तद्दीका- क्रतोदेवराजदुर्गाचार्ययोश्व को जीवितसमयाविति दादग्र ।

(8)

तत्रादी प्रशेकदास्माभिर्विचारित मिष प्रनिरंद मेव विचार्यते किश्विदिग्नेषप्रतिपत्तये कि मिदं निरुक्त मिति। ऋग्माध्यमूमिकायां सायग्रस्त्वेव माइ—"खतिग्रम्भीरस्य वेदस्यार्थ मवनोधियतुं ग्रिचादीनि षड़द्वानि प्रवत्तानि। खत स्व तेषा मपरिवद्यारूपत्वं मुखकोपनिषद्याधवैश्विका खामनित—'दे विद्ये वेदित्रव्ये इति इ स्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति,
परा चैवापरा च। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्ववेदः ग्रिचा
कल्पो व्याकर्णं निरुक्तं इन्दो च्योतिष मिति; खय परा यया
तद्त्तर मधिगम्यते'—इति। साधनभूतधर्मज्ञानहेतुत्तात् षड्द्रसहितानां
1

कर्मकाराहाना सपरविद्यालम्; परमपुरुषार्थभूतब्रह्मज्ञानहेतुलात् उप-निषदां परविद्यालम्।

- (१) वर्णस्वरायुचारणप्रकारें। यत्रोपदिश्वते सा शिचा । तथाच तैत्तिरीया उपनिषदारको समामनन्ति—'शिचां व्याख्यास्थामः । वर्णः स्वरः मात्रा वर्णं साम सन्तान इत्युक्तः शिचाध्यायः'— इति । \* \* \* । तस्मात् स्वरवर्णाद्यपराधपरिचाराय शिचाग्रश्चोऽपेचितः ।
- (२) कल्यस्वाश्वनायनापस्तम्बनोधायनादिसूत्रम् । कल्यते समर्थाते यागप्रयोगोऽत्रेति व्यत्मत्ते । \* \* \* । स्वतः कल्पसूत्रं मन्त्रविनियोगेन कलनुष्ठान सुपदिग्योपकरोति । \* \* \* । तस्मात् श्रित्तेव कल्पोऽप्यपेत्नितः ।
- (३) व्याकरणमपि प्रकृतिप्रत्ययायुपरेशेन परखरूपतदर्धनिश्चयायोप-युज्यते। \* \* \*। तस्मादियं वाक् इदानी मिप पाणिन्यादिम इर्षिभि-व्याकृता सर्वैः पत्रत इत्यर्थः। \* \* \*।
- (४क) खर्थावबोधे निर्पेच्यतया पदनातं यत्रोक्षं तिविष्तम्। 'गौः ग्मा न्या च्या च्या च्या न्याः'—इत्यारभ्य 'वसवः वाजिनः देवपत्नाो देवपत्नाः'—इत्यन्तो यः पदानां समाझायः समाझातक्तिस्मिन् ग्रश्चे पदार्थावबोधाय परापेच्या न विद्यते; एतावन्ति एथिवीनामानि, एतावन्ति हिरण्यनाः मानीत्येवं तत्र तत्र विस्पष्ट मिनिहितत्वात्। तदेतिविष्तं विकाग्रहम्। \* \* \*। पञ्चाध्यायक्षे काग्रह्मयात्मके एतिसान् ग्रश्चे परिनर्पेच्यतया पदार्थस्थो-क्तात्वात् तस्य ग्रश्चस्य निष्तात्वम्।
- (श्व) तद्याखानच 'समाम्रायः समाम्रातः'—इत्यारभ्य 'तस्यालस्या-लाङ्गाव्य मनुभवत्यनुभवति'—इत्यन्तैर्दादणभिरध्यायैर्याको निर्ममे, तद्पि निरुक्त मुच्यते ; एकौकस्य पदस्य सम्भाविता खवयवार्यालच निःश्रेषेणो-चन्त इति व्यत्पत्तेः। \* \* \*। तस्माद् वेदार्थावनोधायोपयुक्तं निरुक्तम्।
- (५) तथा क्न्दोग्रशोऽप्युषयुच्यते, क्न्दोविश्रेषाणां तच तच विहितं त्वात्। \* \* \* । 'यो ह वा ॰—॰ तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्' कित्र्यते। तस्मात्तावद्वेदनाय क्न्दो ग्रश्च उपयुच्यते।

(६) ज्योतिषस्य प्रयोजनं तस्मिनेव ग्रश्चे विच्तिम्—'यज्ञकालार्थसिद्धये' — इति । कालविश्रेषविधयस्य श्रूयन्ते— \* \* \* । स्रतः कालविश्रेषान् स्रवगमयितुं ज्योतिष सुपयुज्यते ।

एतेषां वेदार्थीपकारिणां षसां ग्रह्मानां वेदाङ्गलं शिचाया मेव सुदी-रितम्—'क्रन्दः पादी तु वेदस्य इस्ती कल्पोऽध पक्यते। न्योतिषा मयनं चचुर्निक्तां श्रोच सुचते। शिचा ब्रायन्तु वेदस्य सुखं व्याकरणं स्रातम्। तस्मात् साङ्ग मधीत्यैव ब्रह्मकोके महीयते'—इति"—इति।

तिह्रस्यं सर्वविद्मास्यकारस्य सायणाचार्यस्य नये— हे निक्तो; मूलं पद्माध्यायी, तद्यास्थानद्य दादणाध्यायीति; तथा निक्ताण्यव्यात्रान्ति प्रकारस्य दिविध एव; 'स्रशीवनोधे निर्पेत्ततया पदजातं यज्ञोतां तिन्नक्तम्'—इति, 'एकैकस्य पदस्य सम्भाविता अवयवार्था यज्ञ निःग्रेषेणो-स्थले तिन्नक्तम्'—इति च। तथ्येव मुखकीपिनिषदादी यच्चूयते निक्ता-मिति पदम्, सायणमते तदुभयोरेव नोधकम्; प्रित्तावचनताऽिष यद् च्यायेत निक्तास्य वेदश्रोज्ञत्वम्, तन्मते तदप्यभयविधस्येव। ततस्यास्य नये दयारेव वेदाङ्गलं समम्; दयारेव निक्ता मित्यवेकनामा नेधाच स्वङ्गानां षट्सङ्खाल मप्यवित्रय मेवेति। एतत्पालितार्थमाच मवलम्बीव कार्य्यारम्भ-काले ऽस्माभः किच्चिल्लिखितन्त्र, पर मिदानीं तदेव परीत्तित्त मेवेष प्रवन्धी उन्तार्थते।—

श्रूयते होवं कान्दोग्योपनिषदि—"स वा एष द्यात्मा हृदि, तस्य तदेव निरुक्त ह्र ह्यय मिति तस्माद्भृदयम् (०, ३, ३.)"—इति। तदेतत् हृदय-निर्वचनं क्वान्ति निष्ठग्दो, यास्त्रीये वा ? न क्वापि। निष्ठग्दो तु ताद्दग्र-निर्वचनदर्भनस्य सम्भावनेव नान्ति; यास्त्रीये निष्ठग्दुभाष्यक्त्पे निरुक्त-ग्रस्थ ऽपि हृदयभ्रव्दिनर्वचनावसरस्त बज्जच विद्यते (४ भा० ५२, १४०, ३६०, ३०५, ४०० ए०), परं न क्वापि तद्भिवचनं द्यत मन्ति। ततस्वेमे स्रवाते—नेदं यास्त्रीयं निरुक्तं प्रादुरभृत् क्वान्दोग्योपनिषदः प्रस्तात्, 'क्यर्थावबोधे निर्पेच्यतया पदजातं यचोक्तं तद्भिरक्तम्'

--- इति सायगीय माद्यं निरुक्तलच्चगं च नाभिमतं छान्दोग्योपनिषत्प्रवक्तु-रिति।

श्रूयते चैवं गोपयत्राह्मणे—''चोङ्गारं एच्छामः \* \* \* कि निक्तम् ?

\* \* \* चापरे।ङ्गारः सर्व माप्तोतीव्यर्धः (१. १.१8—३०)"—इवादि।
तरेतदे।ङ्गारिवर्वचनं निघरो, यास्तीये वा कात्ति ? रतत्यश्रस्थोत्तरं
चेद मेव वक्तव्यं न कापीति । निघरो तु तादण्णिवर्वचनदर्णनस्य सम्भावनेव
नात्तिः ; निघर्षुभाष्यात्मके यास्तीये निक्तेऽपि ॐण्व्दिनर्वचनावसरस्तु
विद्यते (४ भा० ३५२ ए०) परं न च तत्र तिर्वर्वचनं क्तत मस्ति । तथाच
च्यत्रापीद मेव दयं स्वयक्तम्—नेदं यास्तीयं निक्क्त माविरभूत् गोपथत्राह्मग्रातः पुरस्तात्, न च 'अर्थाववेषये निर्मेत्त्तत्या पदनातं यत्रोक्तं ति ।
विकृत्पातिग्राख्यदितीयरित्तकारः खलु देविमत्रपुत्तो विद्यामत्रोऽप्येव
माच्च—"निक्क्तं पदिवभागमन्तार्थदेवतानिक्ष्पणार्थं प्रास्त्रम् (१ प०)"
—इति । च्यते चायते तस्यापि सायगीय मन्त्यं निक्क्तबद्यण मेव
सम्मत मिति ; च्याद्यवद्याविद्यते निघर्षुसमाम्नाये मन्त्रार्थप्रस्तिनिक्तपर्योपायस्यादर्णनादिति ।

मनुसंहिताया अन्यतमटीकाकारस्य कुल्लूकभट्टस्य मतेऽपि निर्वचनमूलक एव निरुक्तप्रव्यप्रयोग उपलभ्यते। तथाहि—"श्राद्वभुग् रुषलीतल्यम् (३,२५०)"—इति मानवीयस्लोकस्य व्याख्यानावसरे एतदुक्तं तेन "रुषली-प्रव्योऽत्र स्त्रीपर इत्याद्धः। निरुक्तस्य कुर्वन्ति— रुषस्यन्ती चपलयति भर्तार मिति रुषली। ब्राह्मग्रस्य परिग्रीता ब्राह्मग्र्यपि रुपलीति"— इति। नैतद् यास्कीयं वचन मिहोद्धृतं कुल्लूकेन, नापि मानवीयम् (इ. १६.); स्त्रपि तु केषास्विदपरटीकाकारादीनां मत मेव मित्येव प्रदर्शितम्। यास्कान्त—"रुषलो रुषण्लीनो भवति रुषाण्लीनो वा (२भा० ३२१ ए०)" —इत्येव निर्वोचत्। स्त्र लेतदेव समालोच्यं यदनतिप्राचीनस्य पिष्टिन् तस्य कुल्लूकस्यापि प्रयोगे निरुक्तं न निष्ठगरुपर मिति। एव मपरचाणि तत्रेव। तथा हि— "मां स भच्च ितासु च यस मांस मि हा द्वा हम्। एतनांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनी िष्याः (५. ५५.)"— इति मानवीयवचनव्याख्यानावसरे ह्युक्तं तेनैव कु ह्यूक् भट्टेन— "रत् मांस प्रव्यस्य निरुक्तं 
पिख्ताः प्रवदन्ति। इति मांस प्रव्यस्य निर्वचन मविध्यांस भच्यापापफ क्ष कथनार्थम्"— इति। इहापि कु ह्यूक् भट्टमते ऽपि निर्वचनपर मेव
निरुक्तम्, न तु निष्यपुष्य प्रयस्ति व प्रदर्शन मस्माक मिस्टम्। प्रदिश्तिनिर्वचनन्तु न यास्त हातम्; अपि मनुसंहिताकार का िकतः के स्थि दिद्वद्विरनुमोदितं तत्यं हिता हात्तेव हातम्। यास्त स्त मनुसंहिता हातो ऽपि
कड्याचीनः, तत्का ले तु मांस प्रव्यस्य निर्वचन मन्ययेव प्रचित्तत मासीदित्यन्य देतत्। तथा हि— "मांसं माननं वा मानसं वा मनो ऽस्मिन्
सीदतीति वा (२भा० ३०० ए०)"— इति यास्तीयं निरुक्तम्। "यतदे
परम मन्नायं यन्मांसम्"— इति च प्रतप्यीया श्रुतिर्यास्तीयस्य तिन्नवंचनस्य साधिका भवितु मर्चित चैति कथान्तरम्। प्रकृते तु कु स्तृकस्यापि
सायगीयं दितीय निरुक्ता क्याण्य मेवाभिमतम्; न त्वा द्य कच्यां निष्य पुपर
मित्येवे हास्सामिरित्यं प्रदर्शितम्।

खाखायते महाभारते चादिपर्वाण—"महत्त्वाद् भारतत्वाच महाभारत मुचते। निरुक्त मस्य यो वेद सर्वपापः स मुचते (१.१.२००.)"—
इति। यवच्चेद मेव प्रतीयते— सायणीयं द्वितीयं निरुक्त कच्चण मेवाभिमतं
महाभारतकारस्यापि; न त्वाद्यम्। तच मोच्चधर्मेऽपि—"खर्जुन उवाच।
भगवन् भूतभयोण सर्वभूतस्ययय। लोकधाम जगन्नाथ लोकाना
मभयप्रद। यानि नामानि ते देव कीर्त्तितानि महर्षिभः। वेदेषु
सण्राणेषु यानि गुद्धानि कर्भभः। तेषां निरुक्तं त्वत्तोऽद्धं त्रोतु मिच्छामि
केण्रव। न द्धायो वर्णयेन्नामां निरुक्तं त्वा स्टते प्रभो!। श्रीभगवानुवाच।

\* \* \* । गौणानि तच नामानि क्ष्मेजानि च कानि चित्। निरुक्तं
कर्मजानां त्वं प्रदण्य प्रयतोऽनघ!। \* \* \* । नराणा मयनं स्थात मह्य
भेकः सनातनः। खापो नारा इति प्रोक्ता खापो वे नरस्नवः। ख्यान

मम तत् पूर्व मतो नारायणो ह्यहम्। \* \* \* । नामानि चैव गुह्यानि निक्तानि च भारत!। ऋषिभिः किथानीह यानि सङ्गीर्त्तितानि ते (३४१,३४२ च० १ — ५६, १ — १३६ स्नो०)" — इति। एव मपीद मेव प्रतीयते — सायणीयं दितीयं निक्तालद्यण मेवाभिमतं मोद्यध्मीलेख-कालेऽपिः, न त्वाद्यम्। तदीव निघगटुनाम चाख्यातं दृष्यते, परं न तिनिक्तापर मिष तु पदपाठात्मकग्रत्यविष्रोषपर मेव। तथाहि — "निघगटुक-पदाख्याने विद्धि मां दृष मुत्तमम्। किपिवराहः श्रेष्ठस्य धर्मस्य दृष उद्यते। तस्माद् दृषाकिपं प्राह् कष्यपो मां प्रजापितः (३४२ च० दि, ८०, स्नो०)" — इति। पठितस्वाच निघगटौ "दृषाकिपः" — इति (४६३ ए०)। तदेवं निघगटोर्निक्तालं नेष्टं महाभारतकारस्थेविष सुवचम्।

यास्तीयेऽच निक्ती च निक्तास्थोक्कि वज्ज्जेनेद्घोषितः, परं न तज्ज्ञ क्वापि निष्ठग्रश्चेष्ठ विविच्चितम्। तथा हि—"इतीमानि चलारि परजातान्य नुक्रान्तानि— नामास्थाते चोपसर्ग निपातास्थ। तज्ञ नामा-स्थातजानीति प्राक्तटायनो नैक्तासमयस्थ (२ भा॰ ८३ए०)"—इत्येव मा-दौनि द्रस्त्रश्चानि। निष्ठग्रशेक्तु निष्ठग्रह्मे व्यपदेश्च स्थादतः; न क्वापि निक्तालेन। तथा हि ग्रश्चारम्भे एव—"निगमना द्विष्ठग्रह्म उत्यन्ते (२ भा॰ ७ए०)"—इति। ग्रश्चभूमिकायां (२भा॰ १३७ए०) निष्ठग्रह्मे सक्त्यं पारि-भाषिक वच्चां च प्रदर्शितम्, तदप्यत्र समाको चनीय मेव। तथा हि— "एतावन्तः समानकर्माणो धातवः, \* \* \*, एतावन्त्रस्य सत्वस्य नामधेयानि, एतावता मर्थाना मिद मिमधानं नैष्ठग्रह्मे सिदं देवताना मप्राधान्येनेद मिति; तद्यदन्यदेवते मन्ते निपति नैष्ठग्रह्मं तत्"—इत्यादि। किञ्चात्र दितीयाध्यायारम्भे यद्विक्ता प्रास्त्रप्रयोजनं वर्णितम् (२भा०१४९—१७४ ए०), तदिप निष्ठग्रह्माठादेव न सम्भवति। स्रतः सायग्रीये दितीय-निक्ता वच्चां एव भगवतो यास्त्रस्थापि सम्मितिर्ज्ञायते; न लाद्ये।

भगवता कात्यायनेनाप्युत्तम् भाष्त्रानामञ्जोकग्रश्ये—"बाज्जलकं प्रकृते-स्तुतृहरेनेगमरूष्टिभवं हि सुसाधु। नाम च धातुज माह निरुत्ते व्याक- रणे शक्टस्य च तोकम्"—इति । एतच्क्रोकपर्याकोचनेन च बुद्धाते सायणीयं दितीयं निरुक्तकच्या मेव भगवतः कात्यायनस्थापि सम्मतम् ; न त्वाद्यं बच्चाण मिति ; — दितीयबच्चाणवित्तते यास्त्रीये (२भा००३ ए०) एव ग्रस्थे तथोक्तदर्शनादिति ।

तस्येव श्लोकस्य व्याख्यानावसरे भगवान् पतञ्जिष्टि — "नाम खल्विष धातुज मेव मार्ज्जिस्ताः (३अ०२पा० ३आ०)"— हत्यादि । ततस्थावगम्यते तस्य भगवतोऽप्यभिमतं सायणीयं दितीयनिरुक्तलद्याण मेव; न लाद्यम्; — आद्यलद्याणवित्ततेऽ खिलनिष्ठग्रे तथादर्भनादिति ।

"सञ्ज्ञाया मनाचितादीनाम् (पा० ६. २.१४६.)"—इति सूत्रीये व्याचितादिगयो निरुक्त शब्दपाठदर्भनाचावगय्यते गणपाठक्रतोऽपि साय-गणियान्यनचार्यो एव सम्मतिः ; अन्यथा चि निघर्यो निरुक्तसञ्ज्ञया प्रसिद्धा-भावादेव सिद्धे क्रतं तत्र निरुक्त शब्दपाठेनेति ।

खिल चेयं हरिकारिका—"वर्णागमो वर्णविपर्ययस दो चापरो वर्णविकारनाणो। धातोत्तदर्णातिण्येन योगन्तद्यते पस्रविधं निक-क्तम्"—इति। तदित्यं भगवता खलु माङ्गलिकेनाचार्येण पाणिनिना "एघोदरादीनि यथोपदिस्म् (६.३.१०६)"—इति स्र्चेण यत्तर्वं सङ्गेपेण विहितम्, तदिप निक्ते विण्यदीक्तय प्रदर्णित मिति फलितम्। तथा-चोक्तं तच महाभाष्ये—"एघोदरादीनीय्ययते, कानि एघोदरादीनि? एघोदरप्रकाराणि। कानि प्रनः एघोदरप्रकाराणि? येषु लोपागमवर्णविकाराः श्रूयन्ते, न चोच्यन्ते (६ख० ३पा० ३खा०)"—इति। लोपागमवर्णविकारादयस्य बोधिता एव विण्येण यास्त्रीयेऽच निक्को; दितीया-ध्यायारम्भे तु "ख्य निर्वचनम्"—इत्यादीनि, "एकपदानि निर्व्रयात्"—इत्यन्तानि (२भा०१३७—१६० ए०१६प०) ग्रह्मसारभूतानि तथाविधानि बाधनानि खय मुक्तानि च। तथा चेद मवग्रं वक्तं ग्रक्यते यत् श्रीमते। भादेष्टरेरिप सायग्रीयं दितीयं निक्कलव्यण मेवाभिमतम् ; न लाद्यम् ;— ध्याद्यल्वास्त्रविते हि निष्यादो लोपागमादीनां बोधनादर्णनादिति।

निघयट्निर्वचनकारस्य देवराजयञ्चनोऽपि सायगीये दितीयनिक्तलच्चग्रे एवाभिमतिः प्रतीयते। तथाहि तत्र भूमिकाया मेव- ''निक्ताविद्या-निगमप्रतिष्ठाम् खवाप यास्तः"—इति, "प्रणमामि यास्त्रभास्त्ररं यो हत्तमसः प्रकाणितपदार्थः"—इति, "भगवता याखोन ॰—॰ निरुक्तानि" -इति, "तत्र प्रदर्श कतिचिदेव निक्तानि"-इति, "खान्दखामी च तत एव निरुक्त मनुजगाम"-इति, "भाष्यकारेण (यास्त्रेन) बद्धवत्तय-लात् प्रकरणण एव निरुक्तानि"—इति, "खतो उन्येषां यथाक्रमेणानि-रुक्ते"-इति, "पदानां (निघएटुस्थितानाम्) भाष्यकारेण (यास्त्रेन) निष-क्तानाम्''-इति, "भाव्यकारेगीव -- निक्तानि''-इति, "निर्वचनश्च निरुत्तं ॰ — ॰ निरीच्य क्रियते" — इति, "खन्दखामिक्ततां निरुत्तटीकाम्" – इति, "निरुक्तकारोक्तनिर्वचनसामान्यलच्या मनुख्या निरुक्तिः जियते"— इति दादणवारं प्रयक्तं निरुक्तपदम् ; परं नैकचापि सायगीयाद्यलच्या-लिचातस्य निवरहोनीध उपयुच्यते। ग्रायमध्येऽपि बद्धनैव निरुक्तस्यो-ल्लोखः क्षतः। तथाहि—"तथाच निरुक्तम्—यानिरन्तरिन्तं महानवयवः परिवीतो वायुना (१ भा॰ २६ ए॰)"—इति। दृश्यते चैतत् यास्त्रीये एव निस्तादितीयाध्यायीयदितीयपादतुर्थेखाछे; न तु निघगटो। यच यच तु निषयटोर्बोधन मेवाभी प्रितम्, तत्र सर्वत्रैव निषयटरिति समामाय इति च प्रयक्तम्। तथाद्दि तज्ञैव भूमिकायाम्—"समाम्नायं ०-० निर्वृवता" -इति, "तेन च समाम्रायपिठतानां पदाना मन्येभ्यः ( प्रसङ्गानिस्त्रोभ्यः ) वावच्ये किञ्चिचित्रं कतम्"—इति, "चौरखाम्यनन्ताचार्यादिकतां नि-घर्ट्याखाम्" - इति च ; एव मन्य नाप्यू हा मिति ।

निरुत्ताटित्तिकारस्य श्रीमदुदुर्गाचार्यस्यापि सायगीयं दितीयनिरुत्तलच्चग्य मेवाभिमतम् ; न लाद्यम् । तथाच्चि तदीयमङ्गलाचर्णे एव दृश्यते— ''पञ्चाध्यायी-निघग्टोञ्च निरुत्त सुपरिस्थितम्'"—इति । एवञ्च तन्मते खलु पञ्चाध्यायात्मग्रश्यस्य कस्य चित् निघग्ट्रिति नाम, तद्याख्यानग्रश्यस्य व निरुत्त मिति स्मुटम् । ततः भूमिकाया मिष चङ्गग्रश्यप्रयोजनकथनां- वसरें—"खतः \* \* शिरुक्तं नामेद मङ्ग मारभ्यते। ॰—॰। ष्राथास्वेव मिखलपुरुषार्थोपकारवित्तसमर्थस्य सङ्ग्रहः। तद्यथा— नामाख्यातोप-सगिनिपातलद्याम्, ॰—॰ इत्येष्ठ समासतो निरुक्तप्रास्त्रचिन्ताविषयः"— इत्युक्त मिला। स्तस्माच ज्ञायते यास्क्रव्रतमाध्यरूपस्यैव ग्रत्यस्य निरुक्तत्वं तत्सम्मतम्; न हि पञ्चध्यायोरूपस्य निष्युनामग्रत्यस्य नामाख्यातोप-सर्गनिपातलद्यादयस्वन्ताविषया द्रश्चन्ते। स्पष्टश्चोक्तं तत्तदनुपद मेव
—"तस्य (यास्कीयनिरुक्तस्य) स्था ग्रवाद्या देवपत्नान्ता पञ्चाध्यायो स्त्रचसङ्ग्रहः (२भा॰ ६ए० १५—२० पं०)"-इत्यादि।

मधुस्दनसरस्तीक्षते प्रस्थानभेदनामग्रश्चे प्रथमन्तृत्तम्—"एवं शिच्हायाकरणाभ्यां वर्णाचारणपदसाधुले चाते वैदिकमन्त्रपदाना मर्थचानाकाञ्चायां तद्धं भगवता याख्तेन 'समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः'—
इत्यादि चयादणाध्यायात्मकं निक्ता मारचितम्'—इत्यादि । तथा च
तस्यापि सायणीये दितीयनिक्ताबच्चणे एव सम्मतिबुध्यते; न त्वाद्यबच्चणे ।
तत उत्तरम् "एवं निघण्टवोऽपि वैदिकद्रव्यदेवतात्मकपदार्थपर्यायण्ञच्दात्मका निक्तान्तर्भूता एव"—इत्युक्तम्। तदेतिद्विष्ठग्देवेदाङ्गलसाधनावैवानन्यग्रत्योक्तम्; न तु तत्स्वप्रमासिद्ध मिति।

यवहारतस्य चायते सायगीयं दितीयं निरुक्त च्या मेव सङ्गतम्; न लाद्य मिति। तथा चि— बह्ननां निष्ठगृष्टु पुल्तकाना मादौ 'निष्ठगृष्टुः प्रारम्मः' इति, सर्वेषां मध्ये च 'निष्ठगृष्टौ प्रथमाध्यायः' इत्यादि, खन्तेऽपि 'निष्ठगृष्टुः समाप्तः'— इत्येवमादय एव प्रयोगा विखिता दृश्यन्ते; न क्वचिदपि निष्ठगृष्टु पुल्ते निरुक्त प्रव्योक्षिणो दृष्टः केन चिदद्यापि। एवं निष्ठगृहिन्वं-चनग्रश्चे च 'निष्ठगृहिन्वंचन मारस्थम्' इति, 'निष्ठगृहिन्वंचने प्रथमो ऽध्यायः' इत्यादि, 'निष्ठगृहिन्वंचनं समाप्तम्' इत्येवमादय एव प्रयोगा विखिता दृश्यन्ते; न क्वचिद्पि निष्ठगृहिन्वंनपुल्तके 'निरुक्त निवंचन मार-स्थम्'— इत्येवमादयः प्रयोगा विखिता दृष्टाः केन चिदद्यापि।

नतु निरुक्तरिक्ता भगवदुर्गाचार्येण तु निरुक्तप्रथमाध्यायीयप्रथम-2 पाद्याखानान्ते "इति जम्बूमार्गाश्रमवासिन खाचार्यभगवदुर्गस्य क्रती निरुत्तयाखायां मस्याध्यायस्य प्रथमः पादः"—इति यास्तीयप्रथमाध्याय-सीव निरुत्तषष्ठाध्यायतं बोधितम्; एव सुत्तरवापि; ग्राह्यान्ते च "इति सपादसप्तदशाध्यायी ऋज्वर्घा नाम निरुत्तरितः समाप्ता''—इति यास्तीय-सपाददादशाध्याया एव सपादसप्तदशाध्यायीतं ज्ञापितम्। ततस्व तन्मते निष्ठग्ट्रनिरुत्तयोरेकाल्य मेव प्रतीयते। तथासत्यपपन्न मेव निष्ठग्टोच निक्ताल मिति तन्मते सायगीय माद्यं निक्तालचागा मिप सुसङ्गतम् ?— इति चेन ; उपन्रमोपसं हार विरोधप्रसङ्गात् । उतां ह्यपन्रमे "पञ्चाथ्यायी-निधग्टोस निष्कत सुपरि स्थितम्"—इति, "स्ययः तस्या दादणाध्याथी भाष्यविक्तरः (२भा० ८ ए०)"—इति च ; एवच्च निघग्टोः पञ्चाध्यायीतम्, तद्भाष्यात्मनस्य निरुक्तस्य दादशाध्यायीलं सुतरां तयोः पार्थन्यचीररीक्रत मेव ; प्रतिपादीयरुच्युपसंचर्यो ग्रशोपसंचर्याकाले च उभयोरैकाल्य-मूजनं निरुत्तसीव सपादसप्तदशाध्यायीलं खीक्त मिति खीकारे तु उप-क्रमोपसं हारयोर्वि रोधो (परि हार्य एवं प्रसच्येत । अतस्त दिरोधप्रसित-भिया इद मेवावधारित मसाभिः, - सूचभाष्यरूपयाः निघर्ट निरुत्तयाः उभयारेव क्ली क्रते दुर्गाचार्येण ; तत्र सूत्रात्मकस्य निघग्टोरेव पाय-मात् प्रथमं स एव व्याखातः, तत उत्तरञ्च निरुत्तप्रयः ; निरुत्ताववीधे च क्वचित् कचित् निघाद्वपेचा विद्यतं स्वेत्यनयाः पूर्वीपरीभावेनैकच संस्था नच तस्य वित्तकतो अभी सित मिति उभयवच्योरेवे नाल्यं मत्ता सपाद-सप्तदशाधायीलं वपदिष्ट मिति भवतु नाम तदीयवित्तग्रश्च सपाद सप्तदशाधायीतं तेन किं निक्तास्येति।

तथापि "निहत्तथाखायां षष्ठस्याधायस्य"-इत्यायुक्तयः कथ सुप-पर्येयः ?—इति चेदच ब्रूमः,—यथा च महामारतादौ तथैवाचापीत्येवं व्यवहारो न ग्रङ्काहेतुरिति। तथाहि महाभारते आदिपर्वग्येव—"पौनो-मपर्वश्य एकादश्रोऽध्यायः" इति। न तच पौनोमस्यैव पर्वश्यः एका-दश्रोऽध्यायो गत इति बुद्धाते ; आपि तु तचैकाध्यायात्मक मनुक्रमश्यिकाः-

पर्व, तत एकाध्यायात्मकं पर्वसङ्ग हपर्व, तत एकाध्यायात्मकं पौष्यपर्व, तताऽखाध्यात्मकं पौनोमपर्व, तत्मक्कनयवैकादम्तं सम्पद्धते। एव मुत्तरचापि तचान्यच च सर्वचैव। एव मिहापि निरुक्तरियायस्य निधग्ट्याखाने पञ्चमाध्यायेऽतीते निरुत्ताप्रयमाध्याय एव षष्ठलेन व्यप-दिस्ट इति नैव प्रद्वापसङ्ग इति । दृष्ट मेव मन्यत्रापि—चित्ति मगधा-दिष सुप्रचलित मेकं व्याकरणम्, तस्य एकार्डस्य सारस्त मिति नाम, अपरार्द्धस्य तु चन्द्रिकेति। नेमी भागी एककालिकी एककर्टकी वा सुतरां विभिन्नय शावित्येव प्रसिद्धों ; परं तट्टीका क्राङ्किट्टमाधवप्रस्तिभिः सारखतस्य याकरणप्रविद्वं चिन्त्रकाया याकरणपरार्द्वं च यवस्याप उभयोरेवैका टीका सिद्धान्तरत्नावस्थादिका प्रगीता; परं न हि तट्टी-कया सारखतचिन्त्रकयारैकाल्यं सम्पन्नम्, - सारखतत्त सारखत इत्वेव, चन्द्रिका च चन्दिके खेवाद्यापि अपदिश्यते लोके; पर मुभयार्यधाकतपूर्वा-परीमावतोऽधिगमनेनैव भवेद वाकरणबोध इत्येव बोधितम्। एव मनापि उभयवत्तरीकाल्यतया न हि निघग्टनिस्तायारीकाल्यतासमावो न च तदिष्टं दुर्गाचार्यसः ; परं वृत्तिबोधितपूर्वापरीभावतोऽधिगमनेनैव भवेद वेद-पदार्थबोध इत्वेव बोधित मिति।

तदेवं निरुक्तरिकारस्यापि सायगीये दितीयनिरुक्तलचांगे स्वाभिमतिन्नी द्वित यदुपन्यस्तं पुरस्तादिच्च, तत्समीचीन मेवेति रिक्तकतो यव
हारः खलु सायगीयायलचाग्रखण्डने दुननुकूल इति च नाण्ड्यम्। तद्रक्तावेव चि पञ्चाध्याया निघग्टुरियेव लोक्तथवचार इति च स्पष्ट मेव
स्वीकृतम्। तथाच्चि—"त स्ते गवादयो देवपत्रान्ता निघग्टवः, तदेकदेक्रो नैघग्टुकं प्रकरण मिति निघग्टु सञ्ज्ञया व्यवचारो लोके;—
निघग्टु मधीमहे निघग्टु मध्यामचे इति (२भा० १४३ ए०)"—इति।

स्वञ्च लोक्यवचारादिप सम्यक् ज्ञायते निघग्टुनिघग्टुरेव निरुक्त मेव

सिद्ध मित्यं प्राचीनतमानां प्राचीनाना मनतिप्राचीनाना माधुनिकानाच

सर्वेषा मेवार्यग्रश्चनाराणाम्, ग्रश्चममाश्चादिनेखसमालोचकानां व्यवहार-विदां च सर्वेषा मिमनं सायणीयं दितीयं निरुत्तालच्या मेव; तथाद्य-लच्यान्तु सर्वथानिभमत मिति। तथाच "खर्थाववोधे निर्पेच्यतया पदनातं यत्रोतां तिवरत्तम्"—इति सायणखकपोलकिष्यतं लच्यां निर्मूल मेवेति निष्यपुरमास्थात्मकस्यास्य यास्तीयस्थैकस्थेव निरुत्तात्वं सर्वसम्मतम्; निध-यहोत्तु निष्यपुत्त मेव। खर्येव मिप निष्यपुरग्रश्चस्य निरुत्ताम् स्त्रान्तान् स्वत्तान् प्ररेतिकत्र चात्र सम्पादन मस्मद्यतं न दोषाये-त्याप्रास्महे वय भिति प्रम्।

#### ( ? )

वर्षेति विचार्यते,— निष्ठगृ निरुक्तयोर्भयोरेव वेदाङ्गल मुतान्यतमस्य ? अन्यतमस्येवेति चेत्, कस्य ? इति । वेदाङ्गग्रश्यास्तु षडेव ; श्रूयते
हि गोपधवाद्मार्थे "षडङ्गविदस्तत्त्त्रधाधीमहे (१.१.२०)'—इति ।
पातञ्जनमहाभाष्यादो स्मर्थते च "आग्रमः खल्लिप ब्राह्मार्थेन निष्कारणो
धमः षड्ङ्गो वेदो ऽध्येयो च्रेथख्यं"—इति पस्प्रशायाम् । एष चागमः
कात्यायनानुमत एव ; यतोऽस्येतदार्त्तिकम् "रच्तोहागमलष्यसन्देहाः
प्रयोजनम्"—इति । पाणिनिण्रिचादाविष वेदाङ्गानि षडेवेति निर्णीतं
दृश्यते (इ ए०)। प्रस्थानभेदेऽप्युक्तम्—"वेदाङ्गानि षट्"-इति । तच णिचा, कल्पः, व्याकरणम्, इन्दः, न्योतिष्ठ मिति पञ्चाङ्गानि तु सर्वसम्मतान्येव ; निष्ठगृट्निरुक्तयोः उभयोरेव वेदाङ्गले षट्लं व्याहन्येत ;
खन्यतमस्य वेदाङ्गलेऽन्यतमस्य तदभावः सत्रां सम्पद्यते ; तत् कस्य
वेदाङ्गल मिष्टं कस्य नेव्ययं विचारः प्रवर्त्तते ।

प्रस्थानभेदे उभयोरेव वेदाङ्गल मङ्गीसतम्। कथं न तथा घट्लं याहत मित्यचाह च तच "एवं निघगटवोऽपि वैदिकद्यदेवतात्मकपदार्थ-पर्यायश्रब्दात्मका निक्तान्तर्भूता एव'?—इति। न च तत्कथनमाचेगीव उभयोर्नेदाङ्गलसाधनायैव वा वादिनक्तया खीकुर्युः ; वादी भद्रं न प्रश्नतीति च्रि प्रसिद्ध मेव।

ऋग्भाष्यभूमिकायां सायणाचार्योषीमां विपत्तिं परिलच्चैव निष्ठगटो-रिप निरुक्तात्वसम्पादकं प्रदर्शित माद्यलच्चग्यं (खा ए०) व्यरचयत्। तथाच निष्ठगटोच्च निरुक्तात्वेनेव ग्रह्मणात् सप्ताना मप्येषां ग्रह्मानां वेदाङ्गत्व मुपपद्येत, न च वेदाङ्गानां षट्तं व्याइन्येतेति। प्रश्नंसनीयैवैषा तस्य चातुरी! परं किं कुभी वयम्,—तदेतन्मतं न सर्ववादिसम्मतं नापि विचारसङ् मिति प्रतिपादितं प्रस्तादि हैवेति।

पाणिनिश्चायान्तु "निष्तां श्रोत्र सुचते"—इति दर्भगत् निष्तासीव वेदाङ्गलं सिध्यति, न तु निघग्टोः। न चेदं सहसा श्रद्धामहे ; परकाल-जस्य भाष्यस्य वेदाङ्गल मिल, श्रातिपूर्वकालजस्य मूलस्य तझास्तीति वदत रवाश्रद्धोत्पादात्। ननु भवान् पाणिनिवचनेऽपि कथ मश्रद्धते ? स्थत्र ब्रूमः—न चेदं पाणिनिवचनम् ; न हि पाणिनिः स्वय मेव "स्वथ शिचां पवच्यामि पाणिनीयं मतं यथा"—इत्युपकान्तु महेत्, नापि हि "येनाच्यरसमाद्राय मधिगम्य महेश्वरात् क्रत्सं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणि-नये नमः"—इत्याद्यक्तिभिष्पसं हर्त्तुं वाहेदिति।

निरुत्तरित्तरान्मते तु निरुत्तस्यैव वेदाङ्गलम्, निष्ठग्रोस्तु साचाच्छ्न्दोधिभेल मेवेति किङ्गृतं भवेद वेदाङ्गलेनेति नाचास्माक मञ्जद्धावसरः। तथाच्चि "खतः \*\* \* निरुत्तं नामेद मङ्ग मारम्यते। प्रधानच्चेद मितरेभ्योऽङ्गेभ्यः"—इत्याद्युत्तिभिः निरुत्तस्य वेदाङ्गेषु प्राधान्यं
स्थापितम्; "तस्येषा गवाद्या देवपल्यन्ता पञ्चाध्यायी सूचसङ्ग्रन्हः।
सा च पुनरियं \* \* \* अतिषिभि \* \* \* क्न्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य
समाद्याता। सेषा क्न्दोऽवयवभूता क्न्दोधिर्मिण्येव; यथायथापद्मास्ता
गौगीधिमी। \* \* \* स्वत्यातु निष्ठग्दोष्कन्दस्त्व मत्याहृत मेवेति च विर्णतम्।

<sup>\*</sup> मुद्रितपाठसु आदर्भदोषात् खल्पाग्राज्ञियुक्त इति लाम्बिनं तचैव (२भा० ६४० \*)।

'यथा' च 'अयथापना' अपन्नतिवपना परं सामान्यविपना, 'अस्ता' यूथपरिभन्छा, 'गोः' 'गोधमी' एव : न हि तस्या यूथपरिभन्छलेन गोलं नछम् : तथैव इन्दोम्यः समाहता एषा पञ्चाध्यायी इन्द एव, समाहरणहेतुत एव न ह्यस्या इन्द्रस्वं तिरोभूत मिति भावः (२भा०६ए०)। तथाच निघग्टनामकानि समाम्रायात्मकानि पदानि तु बज्जपूर्वकालत एव विश्रुतानि ; तान्येव पदान्यनुख्य यास्त्रो द्वादण्यायात्मकं निष्तास्वं प्रश्चं निर्ममे, तस्य च वेदार्थनोधोपयोगितया तदानीन्तनेरायेर्वेदाङ्गलं स्वीकृत मियेव निष्ताव्हत्ताह्मदाण्यः प्रश्चितः।

यास्त्रस्य पूर्वश्रतिलेखदर्भनात्त्ववगम्यते निघग्टोनिस्ति वेदाङ्गलम्, नापि वेदल मिति। तथाहि—"उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विलाग्रहणायेमं ग्रस्थं समाम्रासिषुर्वेदच वेदाङ्गानि च (२भा० १३७ए०)"-इति। खत्र "इमं ग्रसम्"-इ खुत्या निघण्टोरेव ग्रहण मिछम्, न तु निरुत्तस्यास्य; प्रणीयमाने हि निरुक्ते "समाम्रासिष्ः"-इति परोचातीतप्रयोगानुपपत्तेः। अपरञ्च निरुक्त मासीत् शाकपूरणादिप्रोक्तम्, तदिभनस्थेव तथा क्रिया प्रथुक्तेत्य-पी इ वतुं न युच्यते ; अनुपद मेव "एतावन्तः समाननमिशो धातवः"— इत्याद्याचा निधग्टपरिचयसीवोपनव्येः। अतरवाच वृत्तः "इमं ग्रन्थं गवादि देवपत्नानं समाम्नातवन्तः"-इति ; गवादिः देवपत्नान्त स विघर्ट-यस एव । विश्वाचापर मिप विवेच मिल्ल न चेदं वचन मेतस्य हि निकतस्य कर्त्वार्थकस्य, यथा चेम मिति एतनिकतं ग्रह्मेतेति ; अपि लेतद् वचनं प्राचीन मेव यास्कोने हानूक्त मिति। स्रतरव "विल्मं भिल्मं भासन मिति वा"-इति बिलाभ्वस्य निर्वचनप्रदर्भनं सङ्गच्छते यास्तस्य ; न हि खय मेव दुरू इं प्रव्दं प्रयुच्य तद्याख्यानाय च यतितुं प्रवत्तते कि स्वद्। खपदवर्णन मेव भाष्यलचाणम्, निष्तास्य च निष्ठग्र्भाष्यत्वं सर्वसम्मत मिति सपद्याखान मपी ह न दोषाये त्यपि वत्तुं न युच्यते ; यदच विल्म-ग्रब्दस्य भिल्म मिति प्रतिश्बद सुक्तापि चर्यान्तरं वदति भासन मिति, विति संग्रय मिष व्यनयति ; तदेवाचार्यप्रवित्तर्ज्ञापयति - न ह्यवेदं सपद-

वर्णन मिति; न हि खपद्याखाने खज्ञान-वैकल्पिकल-प्रकटन सुपयुज्यते क्वाचिरपीति। रतिसान् खलु वचने बह्रान समालोचानि सन्ति, ता नि चोपरिष्ठाद वच्चामः; साम्मतन्तु वेदाङ्गेभः एथगेव निवग्टोर्ग्रहणं यास्त्रस्थाप्यभिमत मिल्येवेह प्रदर्भन मस्मदिष्टम्।

नन्य रित्तग्रेश "वेदाङ्गानि च इतराणि (२भा० १३६ ए० ६ ए०)"
— इति लिपिभिङ्गितो निधग्रोरिप वेदाङ्गलं ध्वनित मेवेति चेत्, ध्वन्यतु नाम स तथैव किन्तेन; न हि रित्तकारोऽभान्त रवेयस्माकम्। वस्तुतो यदि नाम 'इतराणि'— इति पदप्रयोगात् तथैव ध्वनितं ग्रम्भेत, तर्हि तादृश्वचनस्थैकदेश्युक्तिल मेव खीकार्यम्; प्रदर्शितभूमिकोक्तिदिरोधात्। महाभाध्ये भगवतोऽशेषशेसुषीसम्पन्नस्य पतञ्ज्ञवेरप्येवं वज्जनैकदेश्युक्तयः पदर्शिता लघुशब्देन्दुशेखरादौ नागेश्रमष्ट्रप्रस्तिभः, तत् कि मस्य रित्तक्ततः खल्पियो हि दुर्गाचार्यस्यित। वस्ततो दुर्गाचार्यस्य निक्क्तरित्तभूमिकायां दृष्टं यास्त्रीयस्य निक्क्तस्य वेदाङ्गलम्, तन्मूलस्य निध-गरेति । वस्ततो दुर्गाचार्यस्य निक्क्तरित्तभूमिकायां दृष्टं यास्त्रीयस्य निक्क्तस्य वेदाङ्गलम्, तन्मूलस्य निध-गरेति । वस्ततो स्वानित ।

यासापूर्वभितिसमानोचनादवगतं नास्ति निघग्छोर्वेदाङ्गल मिति वाहम् !
परं तथेवेद मप्यवगम्यते यास्तप्रयोतितिङ्गरुक्तात् बद्धपूर्व मेव वेदाङ्गानि निर्छत्तानीति कथं तच वेदाङ्गेषु तदानीं प्रयोयमानस्येतस्य निरुक्तस्यान्तः भावः प्रस्वते वक्त मि ? वदत स्व हि व्याघातः स्कुट मिति । इहासमाक मीद्दगस्ति गुरूपदेपः, पदिप्रतिगोपयभुत्यादिभ्योऽवगम्यते घडेव वेदाङ्गाः नीति; प्रदर्भितिश्चावचनादिभ्यस्च ज्ञायते निरुक्तस्य च वेदाङ्गान्यतमः तम्, यास्त्रीयेऽचेव निरुक्ते "नैरुक्ताः", "प्राक्तपूर्याः"—इत्यादिपर्यानोचन्या च बुध्यते तत्पूर्व मिष चासन् बह्नवो निरुक्तविदस्तथा बह्ननि निर्वचन्याप्रयर्थयाया निरुक्तानि चेति; तेषा मेव साजात्यहेतुक मस्य यास्ती- यस्यापि ग्रत्थस्य यथा निरुक्तालं तथेव वेदाङ्गल मपीति।

रतदेवाभिष्रत्याच बङ्गक्षातिशाख्यकारः श्रीनकोऽपि—"शास्त्रापवा-

दात् प्रतिपत्तिमेदात् निन्दन्यक्रत्सेति च वर्णप्राचाम्। नैतेन प्रास्तेण विश्वियतेऽन्येः क्रत्सञ्च वेदाङ्ग मनिन्य मार्षम् (१८९९,१६०)"—इति । तथैतन्तृतीयदित्तक्रतोव्यटेन च सारव्यद्युपक्रमे प्रौनकीयस्यास्य प्राति-प्रास्यस्यापि वेदाङ्गल मिष्यमाणेनेतदुक्तम्—"खङ्गता चास्यान्यप्रास्त्र-स्थपेच्यस्य नैव स्थादक्रत्स्वलात् ? क्रत्स्त्र्वां वेदाङ्गता मनिन्यता मार्षन्ताः स्थ मेव प्रौनको दर्पयिष्यति—'क्रत्सञ्च वेदाङ्ग मनिन्य मार्षम्'—इति । खनयोः पच्ययोर्थतरः पचः श्रयान्, ततरो ग्रहीतयः"—इति । खयापरचः ;— यद्यपि पद्यित्यास्तप्रवश्चतवचनोत्तरां ये वेदप्रव्देन ब्राह्मणमागर्यवेष्ट इति बुद्धते ब्राह्मण्यत्वं निध्ययोर्निराक्ततम् ; तत्रप्र्वां मन्त्रभागस्यापि एथक् श्रुतेः मन्त्रत्व मिष्यसायत्व मयाहत मेव । खत्यव 'समाम्नास्यः समाम्नाः स व्याख्यात्यः"—इति निरुक्तग्रयारम्भस्य, 'सीया क्रन्दोऽवयवस्ता क्रन्दोधर्मिख्येव (२भा० ६ पं०)"—इति दुर्गाचार्य-प्रवस्य च नासङ्गतिप्रसङ्गः।

तदित्य मसी निष्ठगटुर्न हि मन्त्रग्रयः, न च ब्राह्मग्रग्रयः, नापि वेदाङ्गान्यतमः; खपि तु मन्त्रतो न्यूनमानः, ब्राह्मग्रवेदाङ्गाभ्या मन्यून-मानस्य समाम्रायिविश्रोष एवेति यास्त्रस्याश्यः, तत्पूर्वतनानाश्च सम्मतः; किञ्चास्यैव निष्ठगटुभाष्यस्य निष्कात्वं तदनुगतं वेदाङ्गत्वञ्चेति श्रम्।

( )

खयैतर्हि विचार्य मेतत्, — निरुत्तमूलसूत्ररूपस्य निषय्टोः कः समा-म्नाता को वा प्रयोता तङ्काध्यरूपस्य निरुद्धास्य ?-इति।

खनितप्राचीनाना मार्यकाविदाना मन्यतमः खर्गतो विमुक्तो वा खातो मधुसूदनसरखती सञ्जयाद्देकं प्रबन्धं प्रख्यानभेद-नामेति। तचेदं जिखितं दृश्यते—"भगवता याखोन 'समाम्रायः समाम्रातः स व्याख्या- तथः'—इत्यादि \* \* \* निक्त मारचितम्''— इति । नाच वादो दश्यते ऽस्माभिः । तत उत्तरं लिखित मिल्त — "निघग्ट्सच्चाकः पञ्चाध्यायात्मको ग्रश्यो भगवता यास्त्रेनैव कृतः''—इति । तदेतिस्चिष्णं तदीय मेतिदिषयकं ध्वान्त मेव प्रकटयति । चन्त भो वेदान्तिन् मधुसूदन ! खोड्यृतं 'समा- स्नायः समास्नातः स व्याख्यातयः'—इति वचन मिप नालोचितम् ?— व्यथ्यग्रीयेन कृतस्य ग्रश्यस्य कथं भवेत् समास्नायत्मम् ? व्यथवा सम्भव एवेवं भवादशानां सर्वस्मवादिनां वेदान्तिनाम् । एवं चि तिस्निखितं निघग्दोनिक्तान्तभूतत्व मिप (का ए०) कथं नाम भवेत् श्रद्धेयं तिद्दिरद्ध- बज्जप्रमाग्यदिश्वा मिति ।

सायणाचार्यस्वच सम्यगेवालेखीत्—"गौः गमा च्या च्या च्या च्या चमेखा-रभ्य \* \* \* पदानां समाम्रायः समाम्रातः"—इति, "तद्याख्यानच्य समा-म्रायः समाम्रात इत्यारभ्य \* \* \* यास्तो निर्ममे"—इति च (ऋ॰सं॰भा॰ भू०)। तदेवं सायणमते च्चि निघण्टोः समाम्रायत्वेनानादित्वम्, निरुक्तस्य तु तद्वाष्यस्पत्वं यास्तीयत्वचेति प्रतिपन्नम्।

देवराजयञ्चलत-निघग्टुटीकाया भूमिकायाच्च तथैव बोध्यते। तथाच्चि
—"भगवता यास्त्रेन समाम्नायं नैघग्टुक-नैगम-देवताकाग्राक्षपेण चिविधं
गवादि देवपत्नान्तं निर्वुवता"-इत्यादि। एवच्चैतन्नयेऽपि निघग्टोः समाम्नायत्वेनानादित्वम्, तन्निर्वचनात्मकस्यैतस्य निष्क्तस्य यास्त्रीयत्वं च स्फुटम्।

निक्तवित्तिकारः खलु दुर्गाचार्यस्त यद्यपि खप्रश्चम्स्रीमकायां निक्ता-वर्णनसमये केन द्यां तदिति नोत्तावान्; पर मनुपदं प्रथमखण्ड्याख्याः नावसरे यवाच्च—''खाचार्यः खयं याक्को निक्ताकारः''— इति; यव सन्यचापि। निघण्टुकर्द्धनिर्णयविषये तृत्तां तद्भूभिकाया मेव। तथाच्चि—''सा (पञ्चाध्यायी निघण्टुः) च एनरियं साच्चात्नृतधर्मभ्यो मच्चिभ्यः उपदेश्चेन मन्त्रार्थं मुपश्चय श्रुतिविभरवरश्चितिदौर्वच्य मणेच्य तदनुजिएच्चया वाच्यार्थसामर्थ्यादभिष्येयानुद्रीय मन्त्रार्थावनोधाय क्रन्दोभ्यः समाच्य समाद्व्य समाद्व्य समाद्वाता''— इति। यतच सर्वं निक्तोत्तसारभूत मेव

(२भा॰ १३७, ७ ए॰)। एवं चि रित्तकता दुर्गाचार्यस्य मतेऽपि निघर्योः समाम्रायत्वेनानादित्वम्, निष्तास्यैतस्य यास्तीयतं च स्रवातम् ।

महाभारतीय मोच्छर्मपर्वाण 'शिपिविष्ट'-नामनिर्वचनप्रसङ्गे ये चयः स्रोकाः (३४२ ख॰ ६६, ७०, ७१ स्रो॰) दश्यन्ते, तेस्व ज्ञायते यास्तकत मेवैतिविष्काम्। तथा हि—

"शिपिविछेति चाखायां हीनरोमा च यो भवेत्। तेनाविछन्तु यत् किञ्चित् शिपिविछेति च स्रुतः। याख्तो मा स्विर्ययोऽनेकयचेषु गीतवान्। शिपिविछ इति ह्यस्माद् गुह्यनामधरो ह्यहम्। स्तुता मां शिपिविछेति याख्त ऋषिरदारधीः। मत्यसादादधीनछं निरुक्त मिनजीमवान्"—इति।

अस्येव ह्यत्र निष्ठगटुभाष्ये ग्रिपिविष्ट-निर्वचनञ्च दिविधम् (३ भा॰ ४७-५, ८० ५३ ए॰)। तत्रैव किञ्चिदुत्तरं दाभ्यां स्रोकाभ्यां (३४२ छ० ८६, ८० स्रो॰) निष्ठगटुकर्त्वनाम च प्रकटितम् । तथान्ति—

"रुघो हि भगवान् धर्माः खातो नोकेषु भारत । निघण्डकपदाख्याने विद्धि मां रुघ मुत्तमम् । किपिर्वराहः श्रेष्ठस्य धर्मस्य रुघ उच्यते । तस्माद् रुघाकिपं प्राह कथ्यपो मां प्रजापितः"—इति ।

चास्येव ह्यन निघराटो दैवतकारि दास्यानदेवतास्थानेषु द्रषाकिपिरिति पदपाठस (१मा० ८६० ए०)। इतस्यावधार्यते यस्य खल्वेतस्य निघराटु - ग्राम्यस्य कर्टपदं पाणिनितोऽप्यवरनाय यास्ताय दातु मुद्यतः प्रस्थानभेद-कारः, स हि वेदाङ्गाना मुत्यत्तितो बद्ध प्रागेव ब्राह्मणग्रमानास्थोत्यत्तः, ततोऽपि प्राक् महर्षिणा कार्यपेन समामात इति ; तदानीन्तनस्येव कार्यपस्य प्रनापतित्वश्रवणात्, निघराट्रत्यत्तिच्चापकस्य यास्तानूत्तवचनस्थापि तन्नेव तात्यर्यावनोधाच।

तथा चानू तां भगवता यास्तेन पुरानल्य श्रुतवचन मिदम् — "साचात्

क्षतधर्माण ऋषयी बभूवः (मन्त्रकाले मन्त्रदशरः); तेऽवरेभ्योऽसाचात्नृत-धर्मभ्यः (प्राखापवत्तभ्यः) उपदेशेन मन्त्रान् सम्पादुः; उपदेशाय ग्लायन्तो ऽवरे (निघग्ट-ब्राह्मण-वेदाङ्गकाराः) बिल्प्रग्रहणायेमं ग्रश्चं (निघग्ट्रम्) समाम्रासिषुः, वेदञ्च (ब्राह्मणञ्च), वेदाङ्गानि च"-इति (२भा०१३० ए०)। एतसाच अतेः समासत इमानि पच ज्ञायन्ते; -(१) प्रराक्तस्पेऽपि मन्ताणा मुत्पत्तिर निर्यातेवेति प्रथमम्। (२) पूर्वं मन्त्रा विकीर्णा एव स्थिताः, ततो ग्रशीभूताना मेव तेषा मध्ययनाध्यापनतः शाखाः समुद्भूताः, ततः सर्वशाखा-गतानां नैघग्टुकादिपदानां सुखनोधार्थं निघग्टुनामको ग्रत्थः समाझातः, ततः तन्माचे मन्तार्यचाने ऽञ्चतक्र वतां संबच्च मन्त्रभागीयदुरवबोधपदादीनां तात्पर्यादिवेदनाय ब्राह्मणग्रयाः समाम्नाताः, तत उत्तरं ब्राह्मणग्रयेरपि मन्त्रार्थनोधी न पर्याप्त इति निष्तादीनि खङ्गानि समाम्रातानीति दिती-यम्। एतादृश्कमोत्पत्तिज्ञाने तादृश्कमश्रुतिरेव मानम्। किञ्च यतोऽन "मन्त्रान् सम्पादुः"-इति कथनानन्तरं पुनरुत्तं 'वेदश्व'-इति, अतो चायते, ने ह वेद प्रव्देन मन्त्राणां बोघोऽपि तु तदतिरिक्तभागानां ब्राह्मणाना मेव। वेदम्ब्द्रेन ब्राह्मग्रस्थमात्राणां ग्रह्णाच वेदाकृतं न विलीयते निरुक्तादीनाम् ; यद्धं हि प्रवत्ता वेदाः (ब्राह्मणग्रश्चाः), तद्धं मेव चैमानि प्रवत्तान्य द्वानीयेव मेघा मङ्गाद्भिभावोपपत्तेः। ननु 'इसं ग्रस्रं' कीट शम् ? तदुत्तर मेव अतं 'वेदम्'-इति, तथाच निघर्टोर्वेदलातिदेशायैव प्रयुक्त मनैतद् वेद मिति चेन ; विशेषणलाभावात् ब्राह्मणग्रश्चोत्तेखाभावापत्तेख। तथा हि—समाम्रायलं तु सिद्ध मेवास्य निघग्टोः, 'समाम्रासिष्ः'-इति क्रियादर्भगत्; वेदतुल्यल-समाम्रायलयोख गास्ति कार्यक्रतो विश्रोषः; किञ्च तथा सति श्रुतावच मन्त्राणाम्, वेदतुल्यस्यास्य निघग्टोः,वेदाङ्गानाञ्च सर्वेषां श्रवणं सम्पद्मम्; परं ब्राह्मणग्रश्चानान्तृह्नेखो नैव सम्पद्यतेति तादृश्वादिना मसभीच्यकारितैव प्रतिपद्येतेति । (३) यथा चेह मन्त्राणां पृथक् अतः वेदम्ब्देन मन्त्रातिरिक्तानां ब्राह्मणानां बोध उपलभ्यते, तथैव वेदाङ्गानां एथक् अवणाच ब्राह्मणेव्यपि वेदाङ्गेतरवाकााना मेव यहणीय- तेति हतीयम्। (४) निरुक्तादिवेदाङ्गानां सर्वेषा मेव षसां वीजादिरूपत-यैतिव्यक्ततोऽपि प्रागक्तित्व मिति चतुर्थम्। (५) मन्त्रामा मर्थज्ञानसौक-र्थायैव यथामानं निघण्टोः, — यथा च वेदाङ्गानां निरुक्तादीनाम्; तथेव तदानी मिप खीक्तत मासीद् वेद इति प्रसिद्धानां ब्राह्मणानाञ्च; ततः काजभूयन्त्वानुसारत एव ब्राह्मणानां मन्त्रसमत्वं जात मिति पञ्चमम्।

रवच्चेतसाच्छ्रतेर्निघरहोः खनु ब्राह्मग्राग्रेभेराऽपि प्रागामातत्वं गम्यते ; तादृश्समाम्नायत्वमूलका मितप्राकालिकातं च स्रच्यतः मेव ; ततः पद-शितमहाभारतात् कार्यपप्रजापितक्यतत्वच्च तस्य लब्ध मिति यागतः सम्पन्नक्तात्विर्णय इत्यस्माकम् ।

तसीव निष्ठारोभी खारूपसेतस्य निष्ठतस्य कर्ता तु यास्तः। खार्ने तिद्य मेव मानम् ; न हि तद्यायस्य खारमे मध्येऽन्ये वा कविदिप तथा प्रयायकं वाकादिक मिला। देवताप्रणामादिभिमे द्वाचरणादिकं येष्ठ यायविद्व प्रयास्तेष यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्यासिष्ठ यायसिष्ठ विद्यासिष्ठ विद्या

(8)

खयास्य निरुत्तस्य कर्टिविषये लन्यदिप किचिद् विचार्य मिन्तः;— कोऽयं यास्तः ? इति ; कस्वापि परिचयोऽस्य प्राप्यते न वेति भावः।

एको चि याकाः श्रृयते शतपथत्राद्धाणे उभयत्र (१८.५.५०, २१.—
०. ३. २६. २०.) । तथा चि—''अय वंशः । तिददं वयं (शतपथत्राद्धाणपविकारः) शौर्पणार्थ्यात्, शौर्पणार्थ्या गौतमात्, \* \* \* भारदानो
भारदानाचासरायणाच याक्ताच"—इति । "तत्र प्रथमान्तः श्रिष्यः, पञ्चन्यन्त चाचार्या बोद्धवः''—इति च तदीयवाख्यानं दिवेदगङ्गक्ततम्। यवञ्च
शतपथीयो याक्तः शतपथत्राद्धाणपविकाः षष्ट्रिंशप्रक्षादप्यधिकः पूर्वतनः,
किच मध्विद्यायाः सम्मवक्ता चाभुदिति सम्पद्यते। नायं निकक्तकारः ;
एतस्य निकक्तकारस्य चि पाणिनेरिप परभवत्वनिर्णयादद्ययुगीयत्वात्,
मध्विद्यापवक्तृत्वाप्रसिद्धेः, त्राद्धाणकालानन्तर मेव वेदाङ्ककाल इति
शास्त्रतो युक्तिबुद्धितस्य स्रसिद्धाचेति। तदनुपद मेव क्रमात् स्मृटिष्यति।

पिद्गलोको क्रन्दोग्रश्चेऽपि स्वर्धते चैकत्र यास्क इति। तथाहि—
"उरोब्हती यास्कस्य (५.१०)"-इति। त्रय मिष यास्को नैति किक्ताकारः; त्रत्र तथाऽदर्भनात्। यस्य खलु यास्कस्य ग्रश्चे विह्निता 'उरो
ब्हती'-इति सञ्चा, स यव यास्कः तत्र पिद्गलस्त्रत्रे स्रृतः; स च
क्रन्दःस्त्रत्रकारादेतस्माच पिद्गलात् पूर्वतनः, तत्समकालिको वेति विचारविषयस्य। पर मत्र निरुक्ते कापि नोपलभ्यते उरोब्हतीयास्थान मिति
सिद्ध मेव नायं सः; त्र्याप तु पिद्गलोक्तो यास्कः खलु कस्ति । स्वत यव वक्रृक्पातिशास्त्रस्य वतीयवत्तो भाक्तप्रयोजनञ्जोकत्यास्थानावसरे उक्त
सुळ्टेन-- "तथा सर्वैः क्रन्दोविचित्यादिभिः पिद्गल-यास्क-सेतवप्रस्रतिभः
यत् सामान्येनोक्तं लच्चणम्"-इत्यादि।

किस्ताच, - भीनकीये प्रातिभाख्यम्ये चैकच दृश्यते यास्त्रनाम, स एव यास्त्रीऽस्य निक्तास्य प्रयोतेति। परं तच "वैयास्त्रः", "यास्त्रः" वा इति राजते सन्देहोऽद्यापि। तथाहि—"न दाग्रतस्येकपदा काचिदस्तीति वैयास्तः। सन्यच वैमद्याः सैकादिग्रनी सुखतो विराट् (१७.२५.)"—इति, "दाग्रतये भवा दाग्रतयी काचित् एकपदा नास्ति इति वैयास्त स्राचायी मन्यते"—इत्यादि चोळ्टकतं तद्यास्थानम्। तदेतदुळ्टयास्थादर्भनात्तु प्रतीयते तच वैयास्तस्यैवोस्तिखः; स्रन्यथा हि खास्थाकालेऽपि मूलानुरूप एव वैपूर्वी यास्तः कथं नाम दृष्येत। स्रस्तु वा तच यास्तस्यैव ग्रह्मम्, परं सोऽपि खलु यास्तो नैत्रिक्तिकारो भवितु महितः; स्रचापि हि तथाऽदर्भन मेव हेतुः; सपरिण्रिष्ठेऽखिलिनिक्तो हि न कापि वैमद्या स्राच्यतिरिक्ता काचिदेकपदा दाण्यतयी नास्तीत्येतदर्थकं वाक्यं ध्वननं वा यास्तीयं दृष्यते। एव मि यद्यस्ते स्रवा प्रतिशास्त्रक्तः प्रातिण्रास्त्रक्तः श्रीनकस्य लिपिविषयताङ्गत इति, तथा च प्रकारान्तरेग ग्रीनकस्यादत-मामिल् सुन्मत्तप्रलापिल्वं वोक्तं भवेत्; तत्तथाकस्यनातो वरं यास्तान्तर-कस्पनिवेत्यस्थाकम्।

पाणिनिस्चेखिप नायं याकाः परिचितः। यद्याप्यस्येनं स्चं पाणिनीयं "यक्तादिश्यो गोचे (२. ४. ६३.)"—इति, परं न तत् निरुक्तकारयाक्तपरि-चयायालम्; तच श्रुतेन यक्तेन याक्तस्य बद्धपार्थक्यात्। तच हि साद्याद् विश्रुतो यक्तः; न तु याक्तः; याक्तस्तु न यक्तः; खिप तु तद्गोचीयः; तादृश्याक्तक्वद्यतनीयोऽप्यस्थेव। सूचे 'गोचे'—इति दर्शनादिदन्तु प्रती-यत एव,— यक्तगोचस्य चानं पाणिनेरवश्यं स्थित मिति। "अपयं पौचप्रस्ति गोचम् (पा०४.१.१६२.)"—इति शासनाच चायते, यक्तस्यो-परितनहतीयपुरुषतोऽद्यतनीयान्ताः सर्व एव यक्तगोचाः, तथाच सर्वेषा मेव याक्त इति व्यवहारः पाणिन्यादिसमातः; बद्धले त्विद मेव सूचं जुग् विधत्ते इत्यन्यदेतत्।

ननु चेयं तत्मूचरितः—"एभोऽपत्यप्रत्ययस्य सुक् स्थात् तत्कते बज्जते, न तु स्त्रियाम् (भ॰ दी॰)"—इति । एवच्च यस्त्रस्थानन्तरापत्यस्य यास्त-स्थास्यैवतच पार्श्यानेबीध उपनभ्यते ?—इति चेत्, दृश्यता मिच्च नागेश्रभट्टकतं तद्याख्यानम्—" 'खपत्यप्रत्ययस्य'-इति प्रवराध्यायप्रसिद्धघटकस्येत्यर्थः; खपत्याधिकारादन्यच लोकिकं गोच मिति भावः"-इति। तथा च दीच्चित-रुत्ती खपत्येत्यस्यापि गोचेत्यर्थं एव सुतरां सम्प्रवः; वक्तुतो गोचोऽप्यपत्य मेव। तदेवं तत्स्चनस्य यस्त्रगोच एव विषय इति स्थिरम्; खपि गोचचान-निर्णयेऽपि नैव भवेद्यक्तिचाननिर्णयः कि मस्यच विचार्यं नाम।

किञ्च "शिवादिश्योऽण् (८.१.११२)"—इति सूत्रीये शिवादिग्रणेऽणि यस्त एव पद्यते। तेनैव च सूत्रेण यस्त शब्दात् चपत्येर्धऽणि यास्तः पदं सिध्यति। तथाच या यस्त स्वानन्तरापत्यं यास्तः, तथैव यस्तस्य शततमा-पत्यं सहस्रतमापत्यं च यास्त एव। वघु शब्देन्द्रकार-नागेश्रमट्टमते तु इहापि गोत्रार्थे एव प्रत्यय इष्टः। तथा हि—"शिवादिश्योऽण्"—इति चस्ति पाणिनिस्त्रम् (८.१.११२.)। श्वत्रेयं दीच्चितद्यता दितः—"गोत्रे इति निरुत्तम्। शिवस्थापत्यं श्वः। गाङ्गः"—इति। ख्वाह नागेशः—"निरुत्त मितीदं वच्यत्ररोधेन ; यूनि लुक् सूत्रभाष्ये गोत्रसञ्जास्त्रपर्यन्तं गोत्राधिकार इति ध्वनितत्वात्। तत्र भाष्ये"—इत्यादि। "श्रास्तीयगोत्रञ्च युवलानकान्तपोत्रप्रश्वस्वपत्यरूपम्"—इति, "वोक्तिकञ्च प्रवराध्यायप्रसि-द्वम् ; कोके तत्रेव गोत्रव्यवहारात्"—इति दिविधं गोत्रवच्चाञ्च तत्रै-वोक्तम्, तदपौह पर्याकोच्यम्।

खतरव च "वान्यसिन् (पा॰ ८.१.१६५.)"- इति सूचीयभाष्य-व्याखानावसरे कीयट खाइ—'यस्तस्यापत्यं गोच मिति शिवाद्यण्'-इत्यादि। एवच यस्त्रगोचीयः कच्चन यास्त्रोऽस्ति लोके इत्येवं ज्ञान मासीदेव पाणिनेरिति खीकारेऽपि कथं नामेदं खीक्ततं भवेत् यस्त्रगोची-योऽप्ययं निरुक्तकारः पाणिनेः परिचित एवेति ?

चपरिचित एवायं यास्त इत्यपि कथ मिति चेदुपरिष्ठात्तत् प्रति-पादियिष्टामः कालनिर्णयप्रसङ्गः; इच् तु वचनमाचेणैव बोधयामो नेति। तत्साम्मत मस्मदचनादेव स्त्रीकार्य मेतत्—पाणिनिस्चपरिचितोऽपि नायं यास्तः, परं पाणिनिशासनावधारणादेवैतत्तु विज्ञायत एव यस्त्रगोचीयो- उय मिति। कासीच गोजनारो यकाः कच्चनातिप्राचीनतमः प्रायः कथ्य-पादिसमनानज एव ; च्याश्वनायनीयश्रीतस्त्रचान्तिमेऽध्याये दश्म्यादिषु काण्डिनासु गोजाः प्रवरा निरूपिताः, तज दश्म्यां (च्या॰ श्रो उ॰ ६० १०.१०) यक्तस्यापि स्मर्णात्। तस्यैव ग्रहण मिह पाणिनिस्त्रे इति तु सुयक्त भेव।

तदेवं पाणिन्यादो खल्लस्य यास्तस्य परिचय मप्राप्य खिद्यमाना वयं ततोऽप्यधिकान्वेषणपराः सन्तो दृष्टवन्त रकं यास्तं निरुत्तकारत्वेन परि-चितं महाभारतैककोणे। ततस्त्रेभ्य रव पूर्वपदिर्शितमहाभारतस्रोकिभ्यो ऽनुमीयते यास्त्रोऽय मेव वा भवेत्तस्य महाभारतकारस्य परिचित इति।

तती बज्ज मु सपरि ग्रिक निष्ता पुत्तके मु के मुचित् सर्वान्ते "नमः पार-क्तराय नमो यास्ताय (४भा० ४२३ ए०)"-इति पाठोऽपि दृश्यते। तथा च तत्र केनिचत् पारकारायेति यास्कपरिचयायैनोक्त मिति चानुमीयते। सत्येवं पारकारोऽयं यास्त इत्यपि लव्यः। पर मिच् पारस्तरज्ञान मपि न सुगमम्। चासीदेकः पारस्करो ग्रह्मक्त् प्रसिद्धः ; चासीच पारस्तरो धर्मशास्त्रीयान्यविधानक्षत् रघनन्दनश्चनपाणि-प्रमाणभूतो निर्णयसिन्धारौ कीर्त्ततस्य। तथाचि श्रुद्धितत्त्वे—"श्रकृपिखदाने स्थादि-पराणीतात् पद्मान्तर माइ पारस्तरः—'प्रथमे दिवसे देवास्त्रयः पिखाः समान्तिः। दितीये चतुरी दद्यादस्थिसञ्चयनं तथा''-इत्यादि। अधापि पारकार ग्रन्दे (जास्येव सन्देहभावः, पातञ्जले हि महाभाष्ये "पारकारो देशः"-इति निर्णयात्। तथा ह्यस्येनं सूत्रं पाणिनीयम्-"पारस्तर-प्रस्तीनि च सञ्जायाम् (६. १. १५७)"-इति । तत्रैवं भाष्य मिल-''अविचित्तच्याः सुट् पारस्तरप्रशतिष , दश्यः । पारस्तरो देशः, कारकारो रुचः, रथसा नदी, किष्टिना गुद्दा, किष्कुः"-इति। तत्रेय मसादाग्रका- यहात् पारसार एव निष्तातातीऽस्य यास्तस्य पूर्व-पुरुष इति चेत् कर्यं न महाभाष्यकारस्य पतञ्जलेः परिचितः ? न हि याखास्यास्य ततोऽप्यर्वाचीनलसम्भव इति च प्रतिपादिययाम उपरिद्यातः तत्पूर्वप्रत्वस्य पारस्तरस्य तु का कथा। स्थयवा देश्नामत एव तस्य ग्रह्मक्यो नाम इति हेतुत एव मूलपि चयायैवोक्तं तेन भगवता, पारस्तरो देश इति । सत्येव मस्य यास्त्रस्योभय मेव चातम् ; निवासोऽभिजनो वा देशः, पूर्वप्रत्वस्य।

शतपथीयः खलु याकोऽप्यस्यातिपूर्वपुरुष इत्यपि भवितु मईति; तस्यापि यक्तगोत्रीयत्वेनावगमात्। ततस्यास्य यजुर्वेदित्व मिष सम्पद्यते। तथाचायम्—यक्तगोत्रः, पारस्करदेशीयः, पारस्करवंग्रधरः, यजुर्वेदी च निरुत्ताक्तत् यास्क इत्येतावन्तः परिचयाः यथाकथ मिष जम्यन्त इति शम्।

## (4)

खय इदानी मिद मिप विचार्यम्, — अस्य यास्तस्य ऋषित्व मित्तः नास्ति वेति। ध्वनुभूयते हि चिविध स्वित्वम्, — मुख्य मातिदेशि कं तात्तीयीकच्चेति। तदेतित्विविधाना मन्यतम मस्यास्येव चेत् किंविध मित्येव निर्णेतु मवतार्यते (इयं प्रबन्धः।

सुख्रिंवच्यान्तु स एव खय मेव माह—"ऋषिः, दर्भगात्। क्लोमान् दर्भाव्योपमन्यवः। तद्यदेगांक्तपस्यमागान् ब्रह्म खयम्बन्धानर्भत् तद्यभौणा स्टिष्वि मिति विचायते (२ भा०१६६ ए०)"-इति। खन्नोक्तं तद्यदेगानिव्यादिकं ब्राह्मयमत मेवेह प्रमायावेगोपन्यक्तम्; तद्कतं तन्नेव दित्तकता दुर्गाचार्येय—"ब्राह्मय मिप चैतिस्मिन्नर्थे दर्भयति 'तद्यदेगांक्तपस्यमागान्' - इत्यादि। 'तत्' एतत् उच्यते यत्कृत स्यभौया स्टिष्वम् (२भा०२०१ए०)"- इत्यादि। खपरचापि "ऋषिः कुत्सो भवति, कर्त्ता क्लोमागाम्—इत्योन् पमन्यवः (२ भा० २६६ ए०)"-इति च तिन्दर्भनं पदिभित मेतेनैव याक्लेग। किञ्च तत्पूर्वतनागा मिप तयैव व्यवहार इति च प्रदर्भित नेतेनैव। तथाहि— "साद्यात्वृत्यभीया ऋषयो बभूवः"-इत्याद्यक्त मालोचनीयम् (केए०)। तन्नेव

"ऋषित असुयात् कर्मण एव मर्थवता मन्त्रेण संयुक्तादमुना प्रकारेणे-तह्मचाणं फलविपरिणामो भवतीत्यृषयः"-इति च ऋषिपदिनर्वचनं क्रतं दुर्गाचार्येण । एवच्च मन्त्रद्रष्ट्रणा मेव मुख्य स्टिष्टित मिष्टम्; तथा चादि-कच्यजाना मितिपाचीनतमानां विस्रष्ठ-वामदेवादीना मेव तादृश्रितंत्व मुररीकार्य मिति प्रतीयत एव ।

द्रश्रतं कर्द्धत्वाभिन्न भेव प्रायः; तच खतीवप्राचीनाना मच्चेयकालिकाना भेव छाते दृष्ट मिति व्यवहारो नान्यचे व्यव विभ्रेषः। तिदमानि
"दृष्टं साम (४.२.०.)"-इत्यादि-पाणिनिस्चीयाणि "वसिष्ठेन दृष्टं वासिष्ठं
साम"-इत्यादीनि दृत्तिकृदुदाहरणादीनि दृष्ट्यानि; तथैव "य चाङ्गिरसः
भौनहोचो भूत्वा भागवः भौनकोऽभवत्, स यत्समदो दितीयं मण्डल
मपम्यत्"-इत्येवमादीन्यनुक्रमणीवचनादीनि च। किञ्चतिन्नकृककारोऽप्याहः
तथा—"ऋषेरच्चपरिद्यूनस्य तदार्षम् (४ भा० ११ए०)"-इत्यादि च।
जाल मापन्नाना मेतदार्षम् (३ भा० २५१ ए०)"-इत्यादि च।

वृष्टे तचैवार्थे क्रत इति व्यवहारोऽपि नावृष्टचरः। तथा ह्योतरेयने नाह्या — "देवा ह वै सर्वचरो समं निषेदुक्ते ह पाप्मानं नापमिश्चरे। तान् होवा चार्तुदः नाइवेदः सपं ऋषि मन्नक्रत्(६.१.१.)"— इति। निरुक्ते ऽप्येवं वृष्टान्तो न दुर्नभः। तथाहि — "इदच्च मेऽदादित्युष्टिः प्रसङ्खायाह सुवाक्ता खि तुग्वनि(२ भा० ४२० ए०)"— इति, "विसष्ठो वर्षनामः पर्नन्यं तुष्टाव (४ भा० ८ ए०)"— इत्यादि च। यास्तपूर्वप्रवादा ख्याच सङ्गृहीताः सन्ति, तचाप्यस्थेव क्रतकत्वप्रसिद्धिमन्नायाम्। तथाहि — "तचेतिहास माचच्यते — विश्वामिच ऋषिः सुदासः पेजवनस्य प्ररोहितो वभूव। \* \* \*। स विन्तं यहीत्वा विपाट्कुतुद्रगोः सम्भेद माययावनुययुरितरे। स विश्वामिचो नदीं तुष्टाव गाधा भवतेत्यिप, दिव-दिष बज्जवत् (२ भा० २३० ए०)"— इत्यादि। तथा "धातोः कर्मणः समान-कर्ष्टनादिक्त्यां वा (३.१.७)"— इति पाणिनीयस्य सूचस्य व्याख्यानावसरे प्रसङ्गतो भगवता पतञ्चलिन। पि भाषितम् — "ऋषिः पठित— 'प्रणोत

यावाणः'-इति''- इति । स्तवनपठनादिकञ्च क्रतिविशेष एव ; तदेवं मन्त्रकर्लं मन्त्रद्रथ्लञ्च वस्तुतोऽभिन्न मिति स्फुटम्।

तिद्रस्यं मन्त्रद्यृतं तृषीणा मेव, तथा ऋषित मिष मन्त्रद्युत्वानुगत मेवेत्यपि स्थिरम्। एव स्वित-मन्त्रद्युत्वयोः सामानाधिकरण्यं सर्वसम्मत मिति मन्त्रद्युत्वमूलक मेव मुख्य स्वित्व मित्यच च न कोऽपि संग्र्यः। च्यथ कस्या मिप संहितायां यास्कद्यत एकोऽपि मन्त्रो न दृष्टचरः, न चाद्ययुगीयस्यास्य यास्कस्य मन्त्रकर्त्ततसम्भवोऽपि; तदेव मस्य यास्कस्य मन्त्रकर्त्त्वाभावात् मुख्य स्वितन्तु नास्येव।

ब्राह्मणकर्तृणां ताण्डादीनां मन्तर्कात्वाभावेऽपि मन्तर्कात्वतुत्व्यतया चातिदेशिक स्वित्वन्तु खीक्तत मेव याख्नपूर्वतनैरिप। तथाहि—"सा चात्नृतधर्माण ऋषयो बस्तः \* \* \* उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रह-णायेमं ग्रत्यं समाम्नासिष्ठवेदं वेदाङ्गानि च (२ भा० १३०)"-इति। खच 'खवरे'-इति पदात् ऋषय एव गम्यन्ते; तथाच निष्ठण्डकारस्य, ब्राह्मणा-परपर्यायानां वेदानां प्रवक्तृणाम्,वेदाङ्गानाञ्च कर्तृणा मिप ऋषित्वयवहार खार्यसम्मत एवति तत्र ध्वनितम्। तदत्र, याख्नस्य निष्ठण्डकारेत्वं नैवेति पूर्वमेव प्रतिपादित मस्माभिः; ब्राह्मणप्रवक्तृत्व मिप नास्येव; वेदाङ्गकार्त्वं त्वित्तः, परं न तद् वेदाङ्ग मिदं निरुक्तम्, यत्नृत स्वित्वं स्थादेतत्वर्त्तं वेदाङ्गकार्द्वं त्वायास्तान्त्रक्षात्रत्वोऽपि याख्नपूर्वप्रचित्वतिकिक्तादिकर्तृणा मेव ऋषिन्त्वागमात्। तदेतावतेद मेव निष्यन्नम्, याख्नस्यास्य त्वेव मातिदेशिक स्वित्वमिष नोपयुन्यते इति।

अध प्रदर्शित शतपथन्नास्मणवचने यक्त मेवास्य पूर्वप्रवस्य मध्विद्या-प्रवक्तृत्वम्, मध्विद्या च न्नास्मणान्तर्गतेव ; तथाच तादशस्य न्नास्मणप्रवक्तुः वंश्वधरत्वेनैवास्यापि यास्तस्य मुख्यिष्वं मापाद्य मेवेत्यपि वक्तं न युच्यते ; लोकवेदव्यवहारविरोधात् ; न च लोके नापि वेदे ऋषिवंश्वभवत्वेनैविर्धत्वं क्वचिदपि हि व्यवहृतं दृश्यते ।

लोको तावत्— वयन्तु काश्यपिवंशप्रभवा रव, परंकः खलु भारते

उसान् प्रति ऋषय इमे इति यवहरन्ति ? किं बज्जना यदि हिं वंग्रप्रभवलेनेव ऋषिल माण्यं भवेत्ति खदातनीया खण्यार्थाः सर्व एव प्राय ऋषय एवोक्ताः स्यः ; सर्वेषा मेव कथ्यप-भरदाज-वसिस्ठादि-वंग्रीयलात् ; न ह्येवं व्यपदेग्रो दृश्यते लोके काणीति नैवं व्यवहारो लोकिक इति स्कुटम्।

वैदिक्यवहारतश्चाधिगस्यते नावाप्य स्वित्वं स्विवंश्रप्रभवत्वेनेवेति। तथा हि-"अर्चनानाः प्राचेयो दाल्मेरन रथवीतिना। आर्त्विच्याय दतो यचे वितते हो च आस्थितः। रथवीतिसतां कन्यां ददर्भ पित्रिन्तिके। ययाचे खनुमाराय प्यावाश्वाय च तां सुताम्। स प्रदानमना भार्या मए-च्छत् किं प्रयच्छिस । इति एछा पुनः प्राइ कथ सस्से प्रदास्यसि । इतः पूर्वं सुता दत्ता नासीदच्यये क्वचित्। तत्तथैवेति निस्त्रत्य प्रत्याचयार्च-नानसम्। प्र्यावास्त्रः संस्थिते यचे तेन राचा निराक्ततः। तत्प्रत्याणान्वितो विप्रसापस्तिपे सुदार्गम् । ब्रह्मचयरतः शान्तो भिचार्थं पर्यटन् द्विजः । तरन्तमहिधीं साध्वीं विभिन्ने उसी प्रशीयसीम्। सा तम्प्राप्यान्तिकं पत्यः प्रोवाचागतवान्तिः। इत्युक्तो न्यपतिभीयां प्रत्याह्ने प्रपूज्य। सार्नुज्ञाता गवां यूथं प्रादासरणानि च। तरन्तोऽपि पुनस्तसी प्रादाद्वन मपेन्त्रितम्। दत्त्वा च पुरुमीएस खानु नस्यान्तिकं प्रति। प्रेरयामास त स्टिषं सोऽपि लां मानिययित । तथेति राच्चो वचनं निम्माय तङ्कार्यया दिर्मितसर्वमार्गः। मच्चन् ग्रानैरर्द्धपये मरुद्गणान् समानरूपान् खदिटचायामतान्। विलोका विप्रः सभयः प्रयाम्य क्रताञ्जलिः कार्टिकताङ्गसङ्घः। तुस्राव हरान् मस्तो विशिष्टिर येव चौभः परितुष्टचित्तः। सम्माप्य सर्वे स्त्रमनीमितं तदा मरुद्ग-योभ्यो मुदितात्मवद्भाः। तदाभवदृषिः स्त्रताद्रशः प्यावाश्वनामकः। पश्चात् पुनर्यम् गत्वा भूयो जब्ध्वा गवां भातम् । दावभ्यो मन्त्रदश्चे राच्या चोदितः समुतां ददौ । पुरुमी एक्तरन्तस तङ्कार्या च प्राप्रीयसी । दावभ्यो यो रथवी त्याखाः सप्त ये महतां गणाः। ते तसी यहदुक्तुष्टाक्तत् केष्ठेत्यच वर्ण्यते ॥"-इति शौनकीय-रहदेवतोतं सायगणिखितं पुरारतं 'नेसा'-इति स्ताी- योगोड्वातम्। तच स्ता मेकोनविंग्रत्यूच स्न्त्यं हितायाः पञ्चममाइलीय पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमम्। रवञ्च यद्यपि अचिवंग्रप्रभवः अर्चनानाः, ऋषि-रिति प्रसिद्धः, तथापि तत्पुचः प्रयावाश्तो न ऋषिग्रव्द्यपदेग्रभाक् पित्रनामक्चत इति सुयक्क मच।

अर्चनानसः ऋषिलं तु तज्ञैवाग्रे स्पष्ट मुक्तम्। तथाहि, तज्ञ स्क्रीय-सप्तदशर्ग्याखानप्रसङ्गे च एनः—"सम्पन्नऋषिभावस्य शावाश्वस्यार्च-नानसः। रथवीतिस्तायास्य विवाहं शोनकोऽत्रवीत् । कथम् ? मकत्सु तु प्रयातेषु प्रयावासः समहायणाः। प्रादुर्भूतार्षे मात्मानं ज्ञालाऽचिक्तन-नन्दनः। रथवीतेर्दुच्तिर मगच्छन्मनसा तदा। स सत्य म्टिष मात्मानं प्रवच्यन्यवीतये। 'एतं मे स्तोमम् (५.५.५.१०,१८०)'-इत्याभ्यां दौत्ये राचिं न्यवेदयत्। ऋषेर्नियोग माज्ञाय देखा रात्र्या प्रचोदितः। आदाय कन्यकां दातु सुपेपायार्चनानसम्। पादौ तस्योपसङ्ख्या स्थिला प्रज्ञः क्ताञ्जितः। रथवीतिरहं दावभ्य इति नाम भ्राप्रंस सः। मया संयोग मिच्छनं लां प्रवाचिच यत् पुरा। तत् चमस नमस्तेऽस्तु मे मास्म भगवन् ! कुधीः । ऋषेः पुत्रः खय स्विः पितासि भगवात्रवेः । इन्त प्रति-ग्रहाग्रेमां सुषा मिल्रेन मन्नीत्। तस्मै ददावश्वभ्रतं स राजा खलङ्कतां चापि सुतां खुषार्थम्। विवाहकालेऽपि ददौ नरेन्द्रः प्रतं हयानां दुह्तितुः सहसम्। गवां सहसं वस च प्रभूतं तप्तुं तपीऽन्तेऽघ वनं जगाम"--इति। एवच ग्यावाश्वस्य, पितुः पिताम इस्य च ऋषित्वेऽपि न ऋषित्व-व्यवहारोऽभूत्; अपि तु मन्त्रदृत्वेनैवेति सुवाता मेव।

ऋक्संहितायान्तु ग्रावाश्वस्य सप्तदश स्त्रतानि (५.५२—६१; ५.८१; ५.८१; ५.८२; ८.३२.), तत्र च १०० ऋचः श्रूयन्ते; खत एव तस्य ऋषितम्। तित्रतुः खर्चनानसस्त त्रीणि स्त्रतानि (५.६३; ५.६४; ८.४२.), तत्र च २० ऋचः श्रूयन्ते; खत एव तस्यापि ऋषितम्। तित्रतुः खत्रेमांमस्य चतुर्दश स्त्रतानि (५.२०; ५.३०—४३; ५.०६; ५.००; ५.८२—८६.) तत्र च १२२ ऋचः; खपरस्तिषु च तस्येवानेः

खन् नव (६. ६७.१०—१२; ६. ८६. ४१—८५; १०.१३७.८.) ऋचः श्रूयन्ते; खतरव तस्यापि ऋषिलम्। खनिस्य ऋक्संहिताया मेकी भी मीऽपरः प्राङ्काः; तदत्र न ज्ञेयः कतरोऽस्य ख्यावाश्वस्यादिएरुषः ? परं प्राङ्कास्याप्येरिस्त षड्च मेकं स्त्तम् (६.१८३.); खतस्तस्याप्यृषिलम्। तदित्य मस्य हि याकास्य मुख्यिवंश्रप्रभवलेऽपि मुख्यितं सुदुर्नभ मेव।

नन्वेवं महाभारते कथ मुक्तं दृश्यते "यास्त्रो मा मृषिर्यग्रः"-इति, "यास्त ऋषिरदारधीः"-इति च? अत्र ब्रूमः- तत्तु महाभारतकारस्य सस्य यथा ऋषितं तथेव पूजनीयत्वापरपर्यायक मेन ; ताइश ऋषिक्वद्यापि वर्त्तत एवेति। वस्तुतो मन्त्रद्रष्टृलेनैव खादिवसिष्ठादीना स्वितं मुख्यम् ; ताद-प्रिष्विलन्तु ताख्यादीनां ब्राह्मणपवक्तृया मपि नान्ति; तत् महाभारतरामा-यगादिक र्मृगान्तु कथा दूरपरा इतेव। तत्तु ल्यत्वेन च ऋषित्वं दितीयम् ; तदेवाच् मचाभाष्ये भगवान् पतञ्जिलः—"न तावदन्द्रिः कि स्वत् समर्थते कल्पस्च ऋत्। कर्नुत्वं यदृषीयान्तु तत् सर्वं मन्त्रक्षत्-समम् (१.३.१०.)" -इति । तदेवं दितीय समिलम्, व्राह्मणभागपवक्तृणाम् खनुव्राह्मणपवक्तू-गाम्, ब्राह्मणान्तर्गतानां किञ्च प्रायोलुप्तानां — कल्पादिवेदाङ्गणास्त्राणां प्रव-क्तुगाम्। द्रेटशर्षिल मपि नास्ति तेषा मद्यप्रचितितन्म इाभारतकारादी-नाम्। बद्धज्ञात्, बद्धमानतादितस्वाद्रातिश्ययप्रकाशकवचन मिद्म् "बाय महिषः"-इति यत्र प्रयुज्यते, तस्य लृषितं पूजनीयतापरपर्य्यायकं हतीयम् । तादृश्रिषंत मेव यासवाल्मीकादीनाम् । तत् तार्त्तीयीक स्वित मेव यास्त्रस्यास्य स्थित मिति मन्यते चैन तचास्ताक मसम्मतिः; परं मुख्य मृषितं तु तस्य नासीदेव, दितीयतिर्धं मिप न सम्भाव्यते।

खाप च गणपाठे शिवादिषु (८.१.११२.) यस्तपाठदर्शनाचेद मिप ज्ञायते,— यद्मामतोऽस्य नाम यास्त इति, तस्याप्येतदादिएक्षस्य नासीत् ऋषित्व मिति ; सित हि तस्य ऋषित्वे ऋष्यणा (८.१.११८.) एव यास्तेति सिद्धौ तत्पाठपाल माकाश्रवुसमायित मेव स्यात्। खत एव "यास्तो मुनिः"-इति दृश्यते सुम्धनोधादौ ; न तु "यास्त्र ऋषिः"-इति। यास्त्रस्य मुख्यित्विवारस्त दूरे चास्ताम्, —िवद्यतिवस्तीकारः खलु यास्तपूर्वजो व्याहिस्याह सगुरोः ग्रोनकास्य प्रातिशाखकारस्यापि मुनित्व मेव। तथाहि — "नत्वादो ग्रोनकासारें ग्रहं \* \* मनन्त्रीला मुनयः, तेषु ख्रेष्ठम्"—इति च तत्र तट्टीकाकारः। तथा पाणिनि-कात्यायन-पतञ्चलीना मिप मुनित्व मेव सर्वत्र व्यवहृतं गम्यते, न क्वाप्यृष्ठित्वम्। तथा हि — "मुनित्रयं नमस्त्रव्य"—इत्याह दीन्तितः; किञ्च "योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं ग्ररीरस्य तु वैद्यकेन। योऽपाकरोत् तम् प्रवरं मुनीनां पतः ञ्चलं प्राञ्चलिरानतोऽस्मि"—इत्यत्रापि पतञ्जलेर्मुनिप्रवरत्व मेव समयते। तथा "तस्र दिहरादे जित्याद्यध्यायास्रकात्मकं महेश्वरप्रसादेन मगवता पाणिनि नेव प्रकाणितम्। चत्र कात्यायनेन मुनिना पाणिनीयस्त्रत्रेष्ठ वार्त्तिकं विरचितम्, तद्वार्त्तिकस्योपरि च भगवता पतञ्चलिना महाभाष्य मारचितम्। तदेतत् त्रमुनि व्याकरणं वेदाङ्गं माहेश्वर मित्याख्यायते"—इति चाह प्रस्थानभेदक्रन्मधुस्दन्नोऽपि।

वदाङ्गेषु षट्स, यास्त शिक्ताः तैत्तिरीयद्राह्मणादी श्रूयन्ते, तासा मेव श्रूयिद्यतत्वम्; इन्दोविधानानि च यानि सामवेदीयानुद्राह्मणादी श्रूयन्ते, तेषा मेव श्रूषिद्यतत्वम्; ज्योतिषाश्च ये खलु निदानस्त्र्वादी श्रूयन्ते तेषा मेव श्रूषिद्यतत्वम्; ज्याकरणानि च पदपाठाद्यात्मकानि पुरा स्थितानि, यानि चेदानीं पाणिनीयार्कप्रभातोऽदृश्यानि,—अहिन सहसर्विधानि, सामप्रभातक्तारकामण्डलानीव किञ्च प्राक्तटायनीयर्कतन्त्वादीनि च यानी दानी मिप ज्योतिरिङ्गना इव वरीवर्त्तन्ते, तेषा स्टिषद्यतत्व मेव; निक्तत्वानि च यानि द्राह्मणेषु द्रश्यन्ते, श्र्वत्राह्मणेषु च स्थितानीत्वनुमीयन्ते, निदानस्त्रचेषु चोपलभ्यन्ते, प्राक्षपृष्णादिद्यतान्यासिद्यति च यास्ववचनादिन्तोऽवगस्यन्ते, तेषा स्टिषद्यतत्व मेव; पेद्यादीना मितप्राचीनतमकल्यस्त्राणान्तु प्रायो द्राह्मणसमकालिकत्व मेव पाणिनिप्रासनादिनिरवन्त्रमेते, तत्तेषा स्टिषद्यतत्वेतु नास्त्येव सन्देष्टावसरः। यत्व पेद्यादीनि

पाचीनतमानि कल्पस्त्राणि चिरादेव ब्राह्मणतः एथगेव प्रोक्तानि, प्राय-स्तस्मकानिकानि चेति तेषा मार्षत्वं निर्विवाद मेव; खतो भाष्योद्भृतायां सङ्ग्रन्हकतकारिकायां 'न खन्दिषःकल्पक्तत्'—इति कल्पक्ता मेवान्दिषत्वग्रङ्का निवारिता; न हि तचोक्तं दृष्यते 'न खन्दिषः वेदाङ्गक्तत्'—इति। एवं हि निष्यत्र मेतत्, — ब्राह्मणानुब्राह्मणान्तर्गतानां निरुक्तादीनां वेदाङ्गाना मातिदेणिकार्षत्व मस्त्येव; ग्राकपूर्णादिक्ततानाञ्च तथा सम्भवः, यास्कीय-स्यास्य ग्रन्थस्थापत्वं तु महाभारतादिग्रन्थाना सिव तार्त्तीयीक मेवेति।

विक्रतिको मुदादी यत् पाणिनिपर जस्यापि वाडेः ऋष्यास्थानं दश्यते— ''व्याडिनैव महर्षिणा''-इति (१.४ ञ्चो॰), तदपि तथाभिपायेणीव ; तेषां हि नये मन्तादिकार्दयोग्यतैवर्षित्वे निदानम् । तादृशी योग्यता तु नूतनवेदाङ्गानां तदङ्गानाञ्चापि कर्त्तुंगां पाणिनि-चाडि-भीनक-यास्तादीना मासीदेवेति तेषा मप्यृषित्वं मन्तत्य मेवेति भवेत्तद्पि तात्तीयीक मेव ; तद् भवतु नामाचापि न नो विवादः। बङ्गुक्पातिशाख्यसत् श्रीनकोऽपि तात्तीयीक मार्धल मेवाभिप्रेत्योत मेवम्-"कत्सच वेदाङ मनिन्य मार्धम्' इति-(कू ए॰)। ছাদি च वाडेर्मुखर्षिते तु क्रोबादिगणे वाडिशब्दस्य पाठो वैष्य मेवापरीतः "कौद्यादिश्यस (पा॰ ४.१.८०.)"-इति स्त्रस्याप्यनार्ष-विषयत मेव निर्णयात् ; तस्य हि "चिणिचोरनार्षयोः ०(४. १. ७८.)"— इत्येतत्स्त्रीयप्रपञ्चभूतत्वात्। खत रव "गोत्रावयवात् (पा॰ ४. १. oe.)"-इति स्वस्य भाष्ये—"ब्यहाशीति सहसार्यार्द्धरेतसा स्वीगां बसूबः, तत्रागस्यास्मैः ऋषिभिः प्रजननोऽस्युपगतः, तत्र भवतां यदपत्यं तानि गोत्राणि, खतोऽन्ये गोत्रावयवाः। \* \* \*। कथं येभ्यः खगरूपोत्तमेभ्य इच्चते ? सिद्धन्तु रोच्चादिषूपसङ्घानात् । \* \* \* । के पुनरोच्चादयः ? ये क्रीबादयः"-इत्याच भगवान् पतञ्जलिः। तदेतत्सार मेवाक्रस्योक्तं दीचितेन सिद्धान्तकौ मुद्याम् — "अगुरूपोत्तमार्था (निष्ण नर्थश्वारमाः"-इति ; न चोत्तं तेन तत्रार्षार्थश्वेति। यद्यप्षिरिष किसद याडिः स्यात्, तिर्ह तदपत्यं न भवेत 'याखा' इत्यतोऽच कौखादिगणेऽवध्यं गणपाठकार-भाष्यकारा-

दिभिः कस्वन यतः कर्त्ते य एव ; न च तथाक्त दृश्यते । स्वतो याडेरिप मुख्य स्टिष्टिं नास्त्येवेति किं तत्पर नस्येतस्य यास्तस्यि विचारे गेत्य नम् । सङ्ग्रहकारो याडिरेव विक्वतिवस्त्रीकारः ; स च पाणिनिपरजो यास्त-पूर्वनस्थेयिप प्रतिपादिययामो वय सुपरिष्टादिहैव ।

खाखनायनयहास्चेऽपि मन्तकता मेव गणानां मुख्य स्टिम्ल मिति तेषां विशेषत उल्लेखो दृश्यते। तथाहि—"अय ऋषयः, — भतिचनो माध्यमा यत्यमदो विश्वामिचो वामदेवोऽचिभरदाजो विस्षः प्रगाणाः पावमान्यः चृदस्ताः महास्ता इति (३.४.२.)"-इति। तचैव चेतोऽनन्तर माचार्यनामान्यपि कानिचित् स्रतानि—"समन्तु-जैमिनि-वैभ्रम्यायन-पैन-स्वन्भाष्यभारतमहाभारतधर्माचार्या जानिन्त बाहिवि-गार्य-गौतम-भाकत्य-बाम्ब्य-माखुक्तेया गार्गी वाचक्रवी वडवा प्राचीधयी सुनभा मैचेयी कहोनं कौषीतकं पेद्यं महापेद्वं सुयद्यं साङ्खायन मैतरेयं महेतरेयं भाकतं बास्कनं सुनातवक्र मौदवाहिं महोदवाहिं सौजामं भौनक माखनायनं ये चान्ये खाचार्यान्ते सर्वे ढप्यन्त्वित (३.४.४.)"-इति। इह लाचार्यनामस यद्यपि न दृश्यते याख्वनाम, पाणिन्यादीनाञ्च नाम; तथापि सूचकारत्वेनेव पाराभ्यक्रयमचाच्चरणपाणिनिप्रस्तीनां, निघ्यट्समाम्रायमाष्ट्रकारत्वेन च याख्तस्य यहण मिष्ठ मिति गम्यते।

अद्यप्रचित्तमहाभारतस्य वीज मासीत् प्रश किञ्चन भारतं नाम, तदेव क्रमादङ्ग्र रितं प्रस्तुटतत्त्व मभूत् प्रसिद्धं महाभारत मिति, तन्महा-भारत मेव प्रदृद्धं पह्मितिं विस्तृत मिदानीं दृश्यते महाभारत मित्येवेति चेह गुरुचरणाः। किञ्च अत्र स्मृतः शोनकस्त न चादिकािकतो मण्डल-कार ऋक्संहितायाः, तस्य ह्यत्र ऋषिनामसु एत्समद इत्येव ग्रहणात्; नापि बङ्गुक्पाितशाखाकारोऽपि तु शाखािवशेषस्य प्रवक्तेव; शाकािदि-साहचर्य मेव हि तत्र नियामकम्। आश्वायनोऽप्यत्र न तु एह्यादिकदिष शाखापवक्तेव, अत्रापि हि शाकािदिसाहचर्यं मस्येव नियामकम्; को हि नाम 'रामकष्णावम् आसाते'-इत्यत्र दश्रर्थापत्यस्य रामस्य, 'राम- बद्धार्यो'-इत्यच च जामदम्प्रादेर्प्रहण मिच्छति। वस्ततस्विहाश्वलायनीय चधोऽधः क्रम एव विविद्धितः। तथाहि—सुमन्वादयः चत्वारे।
यासण्याः समकालिकाः, तत्पूर्वजा व्यासादयः सूचकाराः, तत्पूर्वकालिका
बाह्यादयः संहितापाठाध्यनभेदोपदेशकाः, तत्पूर्वतनाः गागीप्रस्तयो
ब्रह्मवादिन्यः, तत्पूर्वननाः कहोनादयो ब्राह्मणादिप्रवक्तारः, तत्पूर्वतना एव
प्राक्तनादयः शाखाकारा इति। एव मेव क्रमो सामवेदीयवंश्वनाह्मणादौ
च सर्वचैव सायणादिभिष्य सर्वेरेवोररीक्षत इति दिक्।

तत्विष्ठा मद्ययुगीयानां तार्जायीकार्षित्वसम्प्रज्ञानां सुमन्तुप्रस्तीनाम्,
तत्पूर्वकालिकाना मितिदिर्श्विभावापद्रानाञ्च बाइच्यादीना मितिरद्धाश्वलायनान्ताना माचार्यत्व मेव सम्मत माश्वलायनस्थापि; न तु मुख्यिषित्व मिति।
सामान्यत ऋषिजद्यां तु न दुर्लभं सम्भाव्यते ऽद्ययुगीयानां सुमन्त्वादौना मिषि। तथा च स्रचित मिन्हेव चयोदश्राध्याये;—"मनुष्या वा
ऋषीष्ठ्रकामत्सु देवानत्र्वन्,—को न ऋषिभिविद्यति ? इति। तेभ्य रतं
तर्क स्रष्टिं प्रायन्त्रन्,—मन्त्रार्थचिन्ताभ्यू सभ्यूष्ट्म् । तस्माद्यदेव
किञ्चान्चानोऽभ्यू हत्यार्थं तद् भवति (४भा० ३५० ए०)"—इति। एवञ्च
'चन्चानते सित मन्त्रार्थाभ्यू हनसमर्थत्वम्, ऋषित्वम्'—इत्येव सामान्यत
ऋषिजद्यां प्रजितम्। चन्चानन्तु गुरुमुखाद्धस्यवेद एवः तद्धन्द्यादिकं
तु द्रस्त्र्यं मन्त्रादी । मन्त्रार्थाभ्यू हनप्रकारन्तु इन्हेव विच्तिः,—"तप्रसा
पार मीस्तित्यम्"—इत्यादिनाः, "शाकप्राः सङ्गल्ययाञ्चके (२भा०
१८० ए०)"—इत्याद्यदान्दतञ्च तदच यास्तेन । तदीदश्र स्रष्टितं तस्राक्त
मिष्र इतत्रह्मचर्यायां मन्त्रार्थाभ्यू हनसमर्थानां सम्भवेदेव, तत् किन्नाम
भगवते।ऽस्य यास्तस्यित ।

इत्यं नियम मेतत्; — रतिकत्तकारो यास्तः खलु वस्ततो मुनिरा-चार्यश्चेत्येव चिरात् प्रसिद्धः; एव मध्यस्य भगवतः सामान्यत ऋषित्व मखाइत मेव; तत्रापि विशेषतो विचारिते स्थात् तार्तीयीकं तदिति सिद्ध मेतस्थापि च ग्रायस्थार्षत्व मिति श्रम्। ( )

अथेदानी मिद मिह विचार्थम्, — कियान् निरुत्तग्रश्चोऽय मिति । असा-भिक्त यावन्ति निरुत्तपुक्तकानि दृष्टानि, तेषु सर्वेश्वेवास्य "समाम्रायः समामातः स व्याखातवाः"-इवारमावाकां दष्ट मेव, च-जातिरिक्तेषु सर्वेष्वेव "ब्रह्म गुक्त मसीय ब्रह्म युक्त मसीय"-इति परिसमाप्तिवचनश्च; च-ज-पुक्त-कयोत्त "य एवं वेद"-इत्येव समाप्तिवाक्यम् ; तदुत्तरस्थितः "नमी ब्रह्मणे नमो महते भूताय नमः पारस्ताराय नमो यास्ताय ब्रह्म मुक्त मसीय ब्रह्म शुक्त समीय"-इ खेवं पाठल तयोर्न दृश्यते ; तदिदं न विशेषपार्थकाम्। दि-चतु: खा - छतं न्यनाधिकां खा अनेद कत माधिकां चा कि खिलार मेवेट प्रो प्राचीनतमे ग्रश्चे। तथाप्यस्ति किञ्चिदच विचारगीयम्। तथाचि-केषु चित् पुक्तकेषु दादशाध्यायान्तं निरुक्तम्, तत उत्तर मध्यायदयात्मकं परिशिष्ट मिति निखितं दृश्यते ; नेष्चित् दादशाध्यायान्त मेव निस्ताम्, परं तत उत्तर मेकाध्यायात्मक मेव परिशिष्ट मिति लिखितं दृश्यते, अपि तसिन्नेकसिन्नेवाधायेऽपर्युक्तकदृष्टाधायद्यीयाः सर्वे एव खखा विद्यन्त एव; केष्चित्त तादृश-चयोदशाध्यायसान्ते एव "निरुक्तं समाप्तम्"-इति लिखित मस्ति, परिणि छण्ड्योऽपि न तेषु लच्छाते ; केषुचित् अन्याध्याय-द्यान्ते परिशिष्टं समाप्तं लिखित मस्ति, किन्तु तयोः क्रमात् त्रयोदश-चतुर्द्भाध्यायत्वे च। अत रति विचार्यते दाद्भाध्यायात्मकं त्रयो-दशाध्यायात्मकं चतुर्दशाध्यायात्मकं वेति कत्यध्यायं निक्ता मिति ।

निध्यह्याख्यानकारस्य देवराजयञ्चनो मते तु "समाझायः समाझातः (२ भा० ८ ए०)"-इत्यादि, "य ऋतुः कालो जायानां य ऋतुः कालो जायानाम् (४ भा० ३३२ ए०)"-इत्यन्तं द्वादणाध्यायात्मक मेव याख्तीयं निक्तम् । तद्तम्—"भगवता याख्तेन समाझायं नैध्यट्क-नैगम-देवता-कार्याख्येण जिविधं गवादि देवपत्नान्तं निर्ववता"-इत्यादि (१ भा० २ — ५ ए०) । नाजातिस्तुतिप्रकर्यास्थोर्द्धमार्गमतिप्रकर्यास्थ च नामापि कौत्तितम्;

सन्ति तु तवतवापि बह्ननि निर्वचनपदानि, येषां च प्रामाख्यक्षपेण ग्रह्मां योग्य मेव देवराजयन्तनः ; यञ्चना तु "क्लन्द्सामिना च निगमयाख्यानेषु खन्यानि च पदानि प्रतदयमावाख्यपात्तानि (१ भा० ४ ए०)"—इत्यपि सग्रस्थपामाख्यपरिरच्यायोत्तां परं वयोदप्रचतुर्द्शाध्यायीयनिर्वचनाना मिक्तिलं तत्सम्मत मेव चेत् कथं न तेषा मिह्न स्मर्गां क्रतम्? तथाच तादृप्रानां स्मर्त्त्याना मध्यस्मर्गात् तेषा मिक्तिलेन निरुक्तित्वेन वा ज्ञानाभाव एव तस्य यञ्चनः सुयक्त इति।

निरुत्तरित्तरा दुर्गाचार्येण तु ग्रश्चारमे निरुत्तस्य दादणाध्यायील मुक्तापि, खन्ते सपाददादणाध्यायील मुक्तम्; फलतस्त्रयोदणाध्यायील मेव खीलतम्। तथाहि प्रथमखखख्याखानारमे— "खयद्य तस्या दादणाध्यायी माध्यवित्तरः; तस्य इद मादिवाक्यं समाम्रायः समाम्रातं इति (२ भा॰ ८ ए॰)"—इति। खन्ते "ऋज्वर्णायां निरुत्तरतो खर्रादणाध्यायः ( चयो-दणाध्यायः) समाप्तः। इति सपादसप्तदणाध्यायी ऋज्वर्णा नाम निरुत्तरत्तिः समाप्ताः"—इति (४ भा॰ ३६५)। एवच्च रुत्तिल्तम्ते खतित्तुतिरूप-चयोदणाध्यायस्य निरुत्तत्व मेव, न तु परिण्रिष्टलम्; ऊर्द्धमार्गगतिरूप-चतुर्दणाध्यायस्य (दितीयपरिण्रिष्टस्य) तु सर्वथाऽखीकरण मेव सम्पन्नम्। खपरच्च चयोदणस्याध्यायस्य खल्पग्रथत्त्रविक्तचरणल मेव मन्ता, ग्रश्चान्तेऽस्य विश्रेमतः सपाददादणाध्यायीलं खीकरिष्यमाण मिप सामान्यत स्वोत्तिखित सुपक्रमे दादणाध्यायीति। तदेव मित्तित्तिप्रकरणस्य खल्पत्वादध्यायरूप-लाभावात् सामान्यतो निरुत्तग्रश्चो दादणाध्यायीत्येव निर्देश्यः; विश्रभतक्तु सपाददादणाध्यायीति, तिच्च मूलसूचरूपनिघण्डपच्चाध्याया सच्च सपाद-सप्तद्वादणाध्यायीति, तिच्च वरित्तक्रन्तमत मिन्यत्तम्।

सायणाचार्यस्त स्वतिस्तिप्रकरणात्मकस्य त्रयोदग्रस्थाध्यायस्य च निरुक्तत्व मभ्युपग्रम्यापि वचनतो द्वादणाध्यायौ एव निरुक्तग्रस्थ द्वित चामिचख्यौ। तथाहि ऋक्संहिताभाष्यभूमिकायाम्-''तद्याख्यानञ्च समाम्रायः समाम्रात द्वारभ्य तस्यास्तस्यास्ताद्वाय मनुभवत्यनुभवतीत्यन्तदिदग्रभिरध्यायैयीस्तो निर्ममे"-इति। 'तस्यास्तस्यास्ताद्भाय मनुभवयनुभवित'—इति तु चयो-दण्णाध्यायान्ते एव विद्यते ; न तु दादण्णध्यायान्ते। तथा चैतन्मतेऽपि चयोदण्णध्यायस्यातिस्वस्यग्रस्थात् दादण्णध्यायग्रेषत्वेनेव ग्रहणं यञ्यते। किञ्चेतादण्णनिरुक्तिनिर्दण्णकथनादेतस्यापि नये ऊर्द्धमार्गगतिप्रकरणात्मकस्य चतुर्दण्णस्याध्यायस्य सत्तापि न बच्चते ; पर माञ्चर्य मेतत् ''दा सुपणी (ऋ॰ स॰ २.३.१७.५.)''—इति मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे प्रमाणलेनोपन्यस्त मेव तचतुर्दण्णध्यायीय मिप निर्वचनं निरुक्त मिति। तथाहि—'अव 'दो दो प्रतिष्ठितो सुक्ततो धर्मकर्त्तारो'—इत्यादि (निरु॰ १८ च॰ ३० ख॰ ; ४ भा॰ ४०४ ए॰) निरुक्ते गत मस्य मन्त्रस्य व्याख्यान मनुस्येयम्''—इति। तदच तत्त्व मुन्नेयं धीभद्भिरेव पूर्वापरदिर्णिभिरिति।

असन्मते तु "समामायः समामातः"-इत्यादि, "य ऋतुः काली जाया-नाम्"-इत्यन्त मेव दादशाधायी ग्रस्थो यास्तीयं निरुत्तम् ; चितक्तिप्रक-रग्रम्, ऊर्द्धमाग्रगतिप्रकरग्रञ्च न यास्तीयम्। समाम्रातानां हि निघग्ट-पदानां वाख्यानानि, तत्यसङ्गतो विश्रेषवक्तवानि च दादशाध्यायात्मक्रीनेव ग्रश्चेन रत्तानीति सिद्धेऽपादेश्ये कथ मन्यच यास्त्रस्य प्ररत्तिरेवोदियादिति। ष्यत एव सायगा-दुर्गाचार्य-देवराजे व्येतेषु विद्वस् प्राचीनतमेन देवराजेन तयोः सत्तापि न द्योतिता ; ततस्व देवराजकाले न स्त एव त इमे प्रकर्णी ; स्त एवेति चेन निरुत्तालेन प्रसिद्धे इति सुखता मेव। तती दर्गाचार्यसमये (ত্রি জর্জ্র मার্ग गतेर्द्भा तु तधैव ; पर मतिस्तुते निरुक्तले तु संभ्रय एवासी त्त-दानीन्तनानाम्। अत एव ग्रायारम्भकाले चनाकाङ्क मतिस्तिप्रकरण मिति मत्ता तस्य निरुक्तलपरिचारं मनिस क्रालेवोक्तं दादणाध्यायीलं निरु-तास्य ; यश्चाद् ग्रत्थावसानकाले तुष्यतुदुर्जन इति न्यायेन बद्धपुस्तकस्थला-देव तस्याप्यादरः क्रतोऽपि चिरप्रसिद्धो निरुक्तो दादणाध्यायात्मक स्वेति संस्राय पुनः सङ्गोचभावेनोत्तं सपाददादशाध्यायीति। सायगाचार्यस्त ततोऽप्यवीचीन इति निःसङ्गोचेनैवाभिचखी तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्य मि-त्यादि, परं चिरप्रवादानुगतं निरुक्तस्य दाद शाध्यायीत्वञ्च न तेनोपे चितम। तथा च तस्याप्याचार्यस्य रित्तक्षदुत्तं सपाददादशाध्यायीत्व मेत्र सम्मत मिष्
प्रवादिवरोधिभया तत्र मोनावलम्बन मेन चातुर्य मवलम्बितम्। ऊर्छमार्गगितिप्रकरणं तु तदापि निष्तते न प्रवेश मलभतः ; सित हि प्रवेशे
द्वास्य मेन तज्ञामापि सायग्रेन ग्रहीतं भनेदिति। यच्चावलोक्यते "दा
सुपर्णा (ऋ॰ सं॰ २. ३. १७. ५.)"—इत्यस्य माष्टे "छत्र दो दो \* \* \*
निष्तते गतम्"—इत्यादि, न तद् भाष्टीयवचन मिष तु टीप्पनीटीपित
माधुनिक मेन; कालाह्निखकाननधानात् तदन्तर्भृतं मित्यत्र सन्देहाभावः।
स्वन्थया सायग्राचार्यस्थोन्मत्तता प्रसन्येतित सुधीभिरेन विभाव्यताम्।

तदेवं निष्पन्न मेतत्, —साम्मतं निष्तास्य चतुर्देशाध्याय इति प्रसिद्धम् ऊर्द्धमार्गगतिप्रकर्ण मनतिप्राचीनेरेव कैस्वित् निरुक्ता द्वीमूतं क्रतम् ; सा-यगाचार्यसमयेऽपि न तस्य निरुक्तालं निरुक्तपरिशिष्टलं वा स्थित मिति ; निश्च यदेत हिं निरुक्तस्य चयोदशाध्याय इति प्रसिद्धम्, तदतिस्तृतिप्रकर्गं तु सायग्यकालात् पूर्व मेव निरुक्तान्तर्गतीभूतम् ; तत्पूर्वजस्य दुर्गाचार्यस्य काले अधितद्विषये तादृशाना मिप धीमतां धियः सन्देहदोलायां दोदुल्य-माना एव स्थिताः, - किसिदं निक्तां न वेति । तत्पूर्वकाले तु तयोर्निक्ताल-प्रक्वापि नासीदेव। खत एव यास्तीयैतिझरुक्तात् परनेऽपि कात्यायनीयेऽच व्याकरणाध्ययनप्रयोजनान्वाखानपरवार्त्तिके 'चलारि प्रदुष्ताः (ऋ॰ सं॰ ३. ८. १०. ३.)'-इति मन्त्रसोह्नेखो विद्यते ; अपि तदीये खलु पातञ्जले महाभाष्ये तस्य मन्त्रस्य निरुक्त-त्रयोदशाध्यायसम्मतं व्याख्यानं न दृश्यते, दृश्यतेऽपि तु वाखानान्तर मेव तत्यकरणानुगतम्। तथा हि— "चलारि प्रदुष्टाणि, चलारि पदजातानि ; नामात्यातौपसर्गनिपाताञ्च । चयो ष्यस्य पादाः, त्रयः कालाः ; भूतभविष्यदत्तमानाः। द्वे भीर्वे, द्वी प्रव्दा-त्मानी ; नित्यः कार्यस । सप्त इस्तासी खस्य, सप्त विभक्तयः। विधा बद्धः, जिषु स्थानेषु बद्धः ; उरित कार्छे प्रिरसीति । व्रधमः, वर्षणात् । रोरवीति, प्रब्दं करोति ; कुत एतत् ? रौतिः प्रब्दकर्मा। महो देवी मर्चान् चाविवेश इति, महान् देवः मञ्दः, मर्चा मरणधर्माणी मनुष्याः ; तान् चाविवेश ! महता देवेन साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्"—
इति । नैक्ताव्याख्यानन्त्वहैव चयोदशे (४भा० ३४५ ए०) द्रष्टव्यम् ।
यदि हि नामैतस्यातिन्त्तिप्रकरणस्यापि निक्तात्वं भगवतः कात्यायनस्याप्यभिमतं स्यात्तर्द्यात्य तु मन्त्रस्य तच प्रकरणेऽनुपयुक्तत्वादुक्केख एव
न स्यात् । तत् किं पतञ्जलेर्व्याख्यानान्तरप्रतिपिपादियवयेति । किञ्चैव
मच चयोदशेऽध्याये (४भा० ३४४ ए०) 'जर्भरी'-इत्यस्य 'भर्तारी'-इति, 'तुर्फरीतू'-इत्यस्य 'हन्तारी'-इति चार्यदयदर्भनसम्यन्नोऽपि महाभाष्यकारः कथं ब्रूयात्— "बह्वोऽपि हि ग्रच्दा येवा मर्था न विचायन्ते 'जर्भरी'-'तूर्फरीतू' (२०० १पा० १चा०)"-इति ? च्यतः स्पष्ट मेवा-भिगम्यते—नाय मध्यायो भगवत्यतञ्जलिना दृष्ट इति । सिद्ध मित्यं द्वादग्राना मेवाध्यानां यास्तीयनिक्तात्वम्, तस्यैव परिग्रिष्टरूपयोद्देयोन्तु महाभाष्यतोऽप्यविचीनत्व मिति ग्रम् ।

## (0)

अधेदानी मिद मपी ह विचार्य मिस्तः; — कः काले। यस यास्तस्य ? कस्मिन्न समये उय मिमां भुव मलञ्चकारेति विवेचयामद्दति यावत्। अहोवत! अस्माक मैतिहासिकग्रश्चो दोषण्यन्यः सर्वावयवण्चो विश्वास्यो

नैकाऽपि दृश्यते; प्राप्यासी व्रवेति कस्यावगमो विद्यते।

सत्य मेतत् वेदानां मन्त्रभागेषु बह्दव एवेतिहासा लभ्यन्ते; तथा चोत्तः भगवता यास्त्रेन—"चितं कूपेऽविह्तत मेतत् स्त्रतं प्रतिवभौ; तत्र ब्रह्म,— इतिहासिमश्रम्, ऋष्ट्रिमश्रम्, गाथामिश्रं भवित (२ भा० ३८४ ए०)"— इत्यादि । परं प्रायस्ते सर्व एवोपमामूलका रूपकावर्णनात्मका एव । तथाहि— खतिष्ठन्तीना मिति मन्तं व्याख्यितन्त्रभन्त्पदनिर्वचन।वसरे चाह यास्तः—"इन्द्रभन्ः; इन्द्रोऽस्य भ्रमयिता वा भ्रातयिता वा तस्मादिन्द्रभन्ः, तत्नः? एवः ;—मेघ इति नैक्ताः, त्वाष्ट्रोऽसर

इत्वैतिहासिकाः\*। खपाच न्योतिषच मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म नायते, तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति (२ भा० २१७ ए०)"-इत्यादि।

अन्यचः अमृयते हि - "प्रजापितरान्मनो वपा मुदक्खिदत् (तै॰ सं॰ २. १. १.)"-इत्यादि। स्त्रनाप्येव मेव रूपकार्याः क्रता मीमांसाभाष्यक्रन्छ-वरखाम्यादिभिः। तथाहि - "क्षयं पुनरनुत्खिद्गायां वपायां 'प्रजापति-रात्मनो वमा मुदिनखदत्'-इत्याह ? उचते,-असदुत्तान्तान्वाखानम्; स्तवर्धेन प्रशंसाया गम्यमानलात्। इहान्वाखाने वर्त्तमाने दयं निष्पद्यते,-यच रत्तान्तज्ञानम्, यच किसांसित् प्रशेचना देघो वा। तच रत्तान्ता-न्याखानं न प्रवर्त्तनं, न निवर्त्तनं चेति प्रयोजनाभावादनर्थन मित्यविव-चितम् ; परोचनया तु प्रवर्त्तते, देषानिवर्त्तते इति तयार्विवच्ता । वृत्तान्तान्वाखानेऽपि विधीयमाने खादिमत्ता देशो वेदस्य प्रसन्येत। कथम्पनिरदं निरालम्बन मन्वाखायते ? इति, उच्यते—नित्यः कस्विदर्थः प्रजापतिः स्यात्, —वायः, स्थाकागः, स्थादित्यो वा। 'स स्थातानो वपा सुदिनखदत् (तै॰ सं॰ २. १. १.)'-इति दृष्टिम्, वायुम्, रिम्मं वा। 'ता मयो प्रायक्कात् (तै॰ स॰ २. १.१.)'-इति वैद्यते, खार्चिमे, लीकिके वा। 'ततो खनः (तै॰सं॰२.१.१.)'-इति खन्नम्, वीजम्, विरुत् वा। 'त मालभ्य (त मुवयच्य) प्रजाः पत्र्वाप्नोति (तै॰स॰२.१.१.)"-इति गौगाः पाळ्दाः (मो॰ भा॰ १. २.१.)' - इति । तथा चैवमादिश्वो भन्तभागी-येतिहासेभाः कथङ्कार माप्रयामैतिहासिकं तथ्यम्।

ब्राह्मग्रमागेषु च बहव एवेतिहासा उपनम्यन्त इत्यपि सत्य मेव। तथा चैतरेथके—''प्रजापितर्वे सेनाय राज्ञे दृष्ट्वितरं प्रायच्हत् सूर्यां साविज्ञीम् (४.२.५.)''—इत्यादयः। पर मेवमादिष्विप प्रायक्तयैवाधीऽवगम्यते, तथैव नैरुक्तादिशासनात्। तथाच—''सूर्या, सूर्यस्य पत्नी; एषैवाभिस्टरुकान-तमा''—इति हि (२भा॰ २५० ए॰) निरुक्तम्; "एषैव उषाः, धिम-

<sup>\*</sup> महाभारते व॰प॰ १००,१०१ ख॰; मा॰ मो॰प॰१०८--१८१ ख॰।

स्थकालतमा यथा यथा सूर्यस्थोदयकालं प्रत्यभिस्थितमा भवति, गवतमा भवति, तथा तथा सेषा उषाः सूर्या सम्पद्यते (२भा० २६०ए०)"—इति, "ज्योत्स्वां से।माय ददाति; यदुक्तम्—आदित्यतोऽस्य दीप्तिभेवतीति (२भा० २६३ए०) "—इति च तत्राह दुर्गाचार्यः। अथवं मन्त्रवास्याययोः नास्त्येवैतिहासिकं तथ्य मिति च वक्तं न प्रक्रमः, न चास्माकं तथाभि-प्रायः; पर मीटश्रगूष्टतत्त्वागाधसिललादभिमतेतिहासिकतथ्यरलोद्धार-स्वस्माक मितदुष्कार एवेति।

पुरागादिष्वपीति हासा विद्यन्त एवेति च सत्यम् ; तेषां प्राचीनेति हास वर्णनपूर्वक धर्मी पदेशाये बोत्पत्तेः। परं तेव्वपि रोचना द्यर्थान्येव बह्नन्युपाखा-नानि रूपकातमके भ्यो वेद प्रब्देभ्य एव सङ्गृ ह्योप रहितानि दृश्यन्ते; अत एव तत्तच्छास्त्रं वेदार्थीपरंहन मिलाखायते (म॰ भा ५.१.१६४.)। तथाहि— इन्द्रस्या इत्या इर गोपा खानं वज्ज खेव का खेति इत सपुरा गोष समासतो खासतो वा वर्णितं दृश्यते । वक्तुतक्तु वेदेषु ऋग्वेदीय मन्त्रभागे "उदीरय पितरा जार ह्या भगम् (ऋ०स०७.६.१०.१.)''— इति मन्त्रे स्रुतं जारपद मेव तादृशसर्वप्रसिद्धस्य अहस्योपात्थानस्य मूलम्; न च तस्य मूलान्तर मस्ति ; तस्य च जार प्रब्दस्य प्रक्ततो ऽर्थः खल्वेवं भाषितो यास्त्रेन-"खया-प्यपमार्थे दृश्यते—'जार का भगम्' जार इव भगम्। कादित्योऽच नार उचाते ; राने र्जरियता स एव (२भा०३२०ए०)"—इति। 'नार खा मगम्'-इत्येतावदेवालम्येव प्रथमं तावत् ब्राह्मणग्रशीय माखान माखा-तम्; - "अइल्याये नार कौणिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाण (तै॰ आ॰१. १२.४.)''—इति, ''अइल्याये जारेति (ग्र॰ब्रा॰३.४.१८.)''—इति च। ततस तदेव मूलीक्षत्यातिरं हितं दृश्यते वाल्मीकीयरामायणे वालकाएं ऽष्टचत्तारिंग्रोनपञ्चाग्रत्तमयोः सर्गयोः ; तदेव चोपसङ्कान्तं क्रमान्महाभा-रतादिव्यपीतिचासपुरागेषु। भट्टकुमारिलसामिनाप्येतस्य ब्राह्मणयस्यीये-तिहासस्य प्रदर्शितनैरुक्तानुगत मेव व्याखानं स्पष्ट मिसिहतं मीमां-साभाष्यवार्त्तिके। तथान्ति—"समस्ततेजाः परमेश्वरत्वनिमित्तेन्द्रशब्द- वाचाः। सिवतेवाहिन जीयमानतया राचेरहस्याण्ब्दवाचायाः द्या-तमकजरणहेतुलात् जीर्थ्ययसादनेन वोदितेन वेत्यहस्याजार इत्युचते; न परस्त्रीचिमिचारात् (८.१. ४१.)"—इति। मीमांसायाः सूच-भाष्य-वार्त्तिक-न्यायमाजादिषु सर्वचैव सुब्रह्माणाङ्गानिगदे हरिवच्छब्दस्यानूहाधिकरणे उन्यानि चैव सुदाहृतानि (८.१.१५. चिधि॰)।

रवं बद्धवेव प्राणादिष् "उषो न जारः (ऋ॰ सं॰ १० ६६. १० —६० १०. १०)"—इखेतन्मन्त्रमूलकं प्रजापतेः खकन्यानुगमनाख्यानञ्च खंहितं दृश्यते; परं तदिष रूपकत्वेनैव व्याख्यातं व्राह्मणे। तथाहि— "प्रजापितर्वे खां दुह्मर मभ्यध्यायत्; दिव मित्यन्य ब्याद्ध रुषस मिन्यन्ये (रि॰ व्रा॰ २०३०.)"—इखादि। तजैव मीमांसावार्त्तं के ब्यस्याप्योपचारिक मेव व्याख्यानं कृतं दृश्यते। तथाहि— "प्रजापितक्तावत् प्रजापालनाधिकारादादित्य रवोच्यते। स चार्ग्णोदयवेलाया मुषम मुद्यन्नभ्यति। सा तदागमनादेवोपजायत इति तद्हिद्यत्वेन व्यपदिश्यते। तस्याञ्चार्म्णाक्यात्याख्यवीजनिच्येपात् स्त्रीपुरुषसंयोगवदुपचारः"—इति। इत्य मस्मदिति हासपुराग्णादिवचनेष्यपि रेति हासिकं तथ्यं कथ्य मुपलभ्येत ? तथ्येष्यपि वा कथं न सन्देहो दुर्वार एव ?

कि मधिकेन यदि हि नाम यौधिष्ठिरान्दः प्रचिता न स्थात्, यौधिष्ठिरीयस्तम्भादिकं च न दृश्येत, तिर्ह को नाम महाभारतवचनादेव विश्वस्थादासीत् प्ररा युधिष्ठिरो नाम न्यपितिरियपि ? तच यौधिष्ठिरीयित्वस्थादासीत् प्ररा युधिष्ठिरो नाम न्यपितिरियपि ? तच यौधिष्ठिरीयित्वसिऽपि चार्नुनस्य स्वर्गीयेन्द्रसभायां गमनादौनि (व॰ प॰ ३७—५१ च ०) बज्ज्येव किविक्तिस्पतानि सन्तीति धीमत्समाजेषु प्रसिद्धान्येव। भारतीयेतिहासग्रश्चेषु च महाभारत मेव सर्वप्रधानम्; च्यत स्वोक्तं तचिवादिपर्वणि—"महत्वात् भारतत्वाच महाभारत मुचते (१.१.२७०)"— इति। तादश्रभारतेतिहासस्य च दृष्ट्यकात्त्यानिरञ्जनादिदोषदुरुत्वात् स्तिहासिकत्वश्यान्विष्या मपीतिकरत्वं चेत्, प्रराग्योपप्ररागादीनान्तु कथा दूरपराहता स्व।

एवं षड्गुरुशिष्यादयोऽपि टीकाकारा ऐतिहासिकां भे उनीकवतार एव ; तेषां हि ग्रश्चकर्टनामविश्वमहितुकं पौर्वापर्यज्ञानविरहत्वं यञ्यत एव सर्वत्र । तथाच्चि ऋग्वेदसर्वानुक्रमणीयत्ती— "शुनकाच्छीनकोऽभवत् । एतत्पृक्तयुतं पप्रवत् दितीर्य मगडलं पुनः। \* \* \*। यसी याचरे \* \* \* उग्रश्रवा यासिश्रधः \* \* \* महाभारत माखानं हरिवंशक्यान्वितम्"-इच चि स्तादयुल-मण्डलदयुल-यासिश्योत्तभारत-तत्परि-शिष्ठश्रोद्धलाना मैकाधिकरण्यं प्रदर्शितम्। पुनरित उत्तर मस्येव शीनक-स्यापरदश्यमञ्जल मणुह्लिखितम्। तदेतत्सवं षड्गुरुशिस्यकथन मसमक्तिष् श्रून मिव व्यथयति ; नथं हि सम्भाव्यते, - पद्शिताश्वना-यनीयरहो ऋषिनामसु गार्त्समद इति रहीतनाम्नो मखलद्र अतिरुद्ध-स्यानिर्दिष्ठकालिकस्य भौनकस्य, त्याचार्यनामसु भौनक इति ग्रहीतनामः प्राखापवतुः पाग्युगीयस्य च प्रोनकस्य, अद्ययुगीयवासिष्योत्तभारत-श्रवगाम् ? अनितप्राचीन हरिवंशकथा श्रवगां च ?— इति सुधी भिरेवेतदा-कल्यताम्। वस्ततस्वैति हासिकां प्रेषड्गुरुपि खोत्तानि खलु उन्मत्तप्रल-पितानीवेत्यच नास्त्येव संग्यः ; तिद्वण्दियामञ्चोपरिष्टादि हैव। तत्नथ मेतादृशोऽपि ग्रन्थः प्रामाखपद मारोहेदैति हासिकतव्यनिर्णयायेति ।

चस्येवैको ग्रश्चो राजरिङ्गणी नामेतिहासेषु प्रसिद्धः, भारतेतिहा-सिकतत्त्विज्ञास्नगं किञ्चित् प्रीतिपदच्चेति सत्यम्! परं ततच्च खलु चादिगोनर्दप्रस्तीनां काफ्सीरेन्द्राणा मेव वंशाविज्ञियते, न लन्यत् कि मिष विश्वेषतः।

देशावच्यादिनामेतिहासग्रश्चास्तु आधुनिका अपि समग्रा विश्वदास्व नोपनभ्यन्ते, तदन मिह तत्वथयेति ।

गुगाण्यक्तो भूतभाषाख्यो उन्हत्नथाग्रश्चन सप्तनन्त्रस्नोकात्मक इत्येव श्रुतम्, न च दृष्ट मद्यापि, तदनं तददष्टकथान्दोननेनापीति।

अनन्तपत्नाः सूर्यवत्याश्चित्तविनोदनाय सोमदेवभट्टेन सम्पादितः कथा-सरित्सागरम् स्त्रीजातिचित्तविनोदायैदालम्, न त्वैतिच्चासिकतथ्यानुसन्धि- त्यूनां तोषाय; वर महो तदुपन्यासपाठादैतिहासिकानां विमलहत्सरः सिप भौवालच्या एव समुत्यवन्ते । वक्तुतः तद्ग्रश्चपर्यालोचनयेद मेव प्रतीयते सोमदेवस्य तस्य यथाक्षय मिष चनन्तपत्नी-चित्तिवनोदन मेव उद्ग्रेश्य मासीत्; न त्वैतिहासिकतच्चप्रदर्भन मिति; सित हि तच पाणिनितो गूनाधिकसहस्राब्दीपर जस्यापि कात्यायनस्य पाणिनिसतीर्थन्वं वक्तुं नो-स्महेत; को हि नामैतिहासिको रुद्धतादिहेतु जवाय्वं भ्रहीनः प्रकृतिस्यो ऽिष याकरणसूचकार-पाणिनेः कालान्तरवी जमूलक-भाषाय्यवहारान्तर-गतपदसं स्वारक-कात्यायनस्य च समकालिकत्वं मन्येत । च्यस्तन्मते त्वीर्टभा-सत्येतिहासिक चानविका भ्रसहायस्योपन्यासग्रश्यस्य प्रचारयाघात स्वो-चितः, प्रचरितः सं मस्मसादेव कर्त्तय इति । यक्तस्मदेभीयः कस्मित् पिखतो बङ्गन्वेषणसमर्थोऽपि हन्त स्वश्रमकातरतानिबन्धन मनायासिकस्य मेतत्वथन मेव विश्वस्य तदेव च भित्तीक्तत्य किश्वद्येष्वेष्ठीत्, तार्टभावि-वादिसाधवे च वयं बद्धदूरत स्व भ्रतं नमस्तुर्मः ।

तदेव मसहिशीयैतिहासिकतण्याविष्करणाय बद्धकालतो बद्धश्रमतस्य बद्धनां ग्राणानां परिदर्शनम्, मधुलिड्वि यथालव्य मैतिहासिकमधुग्रहणम्, येतिह्याद्यवलम्बन्च प्रयोजनीयम्। तथा कृत्वा ख्याविष्कृते च तथ्ये न च सर्वावयवश्रो विश्वस्यात्; खपि तु कदाचित् खण्डनीय मपीदं भवेदिति चाग्रङ्कतेव। यतादृशे च दुष्करे प्रवत्ता वय मवश्य मेव कृतकृत्याः स्था-मेत्यपि दुराश्वेव; परं प्रवत्तास्वेत् कथं निर्वीड़ाः प्रतिनिवृत्ता भवेम इत्या-लोचेवेह यथाद्यानं किश्वद् वदामस्तव 'पदे पदे प्रस्वलतां सन्तः सन्व-वलम्बनम्'। किञ्च, हैमसङ्घातगा ये तु नोपहास्थाः स्वलत्वपि। खनन्य-ग्रमनानां हि स्वलनं नोपहस्यते।—

खय प्रदर्भितेषु खद्यप्रचित्रमहाभारतस्थोनेषु निरुक्तनर्दत्ने यास्त-नामः स्मर्णात् तन्महाभारतकारात् प्राचीनोऽयं यास्तः इति त्वविचा-रित मिष सिद्ध मेव। संच महाभारतास्य इतिहासग्रश्चः पाणिनि-भाष्यकारात् पतञ्जनिमुनेः परभव एव; पतञ्जनिना हि उदाहृतेस्विष भारतीयप्रसक्किष् खद्यप्रचितितन्महाभारतीयवचनान्युड्नतानि नैव द्रायन्ते,
प्रायतान्ययेव स्नोकां प्रादिकास्तवतचो पलभ्यन्ते। तथा हि दतीयाध्याये —
"धर्मेण स्म कुरवो युद्धान्ते (२पा० २चा०)" – इति। चवप्रय मिदं स्नोकः
चरणम्, परं नास्त्येतन्महाभारते; च्रतो नृनं सम्भाव्यते पतञ्जलिसमये
नासीदेतन्महाभारत मिप त्वासीदेतन्मृबरूपो युधिष्ठरादीतिहासात्रयः
कच्चनापरो ग्रत्य इति। किञ्चेह पातञ्जले ह्युदाहृत मेतत् — "द्रद्वकुमारीवाक्यवदिदं द्रष्ट्यम्। तद्यथा। द्रद्वकुमारीन्द्रेणोक्ता वरं द्रणीव्यति। सा
वर मद्रणीत। 'प्रत्ना मे मध्रचीरष्टत मोदनं कांग्र्यपात्र्यां सञ्जीरन्!' – इति।
न च तावदस्याः पतिभवति; कुतः प्रत्नाः ? कुतो गावः ? कुतो धान्यम् ?
तचानया एकेन वाक्येन पतिः प्रत्ना गावः धान्यं मिति सर्वं सङ्गृहीतं
भवति ( प्रतः २पा० १ सा०)'' – इति। एतदृद्वकुमार्यां ख्यानन्तु नैवं
दृश्यते ऽद्यप्रचितिऽच महाभारते (प्र०प० ५ रच०)। च्रतोऽप्यवबुद्धातेऽद्यप्रचित्तमहाभारतकारात् पूर्वज एवायं महाभाष्यकारः पतञ्जितिति।

निरुक्तकारोऽयं यास्तः खलु पाणिनियाकरण-महाभाष्यकारस्य भगवतः पतञ्चलेरप्यतिपूर्वजः। पश्चतु तावत्—निरुक्तेऽच स्वर्ण्ञप्रशंसाप्रकर्णे योद्धृता ऋक् उत तः पश्चिद्धितं, महाभाष्येऽप्यर्णचप्रशंसने सैव
प्रदर्णिताः निरुक्तकारक्वता स्वर्णा स्व तच यथावदुद्धृता च (निरु॰
२भा॰ १३२ए॰; म॰ भा॰ १स्व॰ १पा॰ १स्वा॰)। किश्च यद् दृश्चतेऽच
निरुक्ते "श्वितर्गतिकर्मा कम्बोजेस्वेव भाष्यतेः \*\*\* विकार मप्पार्येषु भापन्ते श्व इति। दातिर्जवणार्थेषु प्रास्तेषुः दाच मुदीस्त्रेषुः"—इत्येव (२भा॰
१६०ए॰)। पातञ्चले तु स्तदेवोद्धृत्य किश्चित् विकृतम्—"श्वितर्गतिकर्मा कम्बोजेस्वेव भाषितो भवितः विकार स्न भार्या भाषन्ते श्व
इति। हम्मितः सुराष्ट्रेषुः रहितः प्रास्तमग्रधेषुः गिम मेव त्वार्थाः
प्रयुक्यन्ते। दातिर्जवणार्थे प्रास्तेषुः दाच मुदीस्त्रेषु (१स० १पा०१स्वा॰)"
—इति। स्रपरश्च—"तितउ परिपवनं भवितः तत्वदाः, तुववदाः,
तिलमाचतुत्र मिति वा (२भा॰ ४०३ए०)"—इति नैरुक्तम्। तदेव

तिलमात्रित परिद्वाये इ पातञ्जले सत्तु मिव तित उनेति मन्त्रवाखाने प्रमाणलेनोपन्यक्तं दृश्यते (१ वि० १ पा० १ व्या०) । चिप च तजेव सत्तु-पदिनर्वचनं सचतेरित्यादि; धीरा इत्यस्य, मनसेत्यस्य, चक्रत इत्यस्य च प्रतिवचनानि ध्यानवन्तः, प्रज्ञानेन, चक्रषत इत्यपि निष्त्तत एव लब्धानि (निष्ठ० २ भा० ४०४ ए०) । च्यपर मिप—"इंसा इन्तेष्ट्रन्त्यध्वानम् (२ भा० ४२ ए०)"-इति नैष्त्तम् । एतद्वैष्त्तिनिर्वचनवलादेवाइ पतञ्जलिः—"कः प्रनराइ इम्मते इंस इति । किन्ति ई? इन्ते ईंसः; इन्त्यध्वान मिति (६ च० १ पा० २ च्या०)"-इति । स्पष्टतो ऽपि च महाभाष्ये व्याख्यान्त्रव्यते प्रसिद्धग्रश्चनामप्रदर्शनाय निष्त्तनामग्रहणं दृश्यते । तथाहि—"शब्दग्रश्चेषु चेषा प्रस्ततरा गतिभविति निष्तः व्याख्यायते इति (४ च० १ पा० १ च्या०)"— इति ।

नन्व निरुक्त मिति शाकपूर्णाद्यन्यतमक्कतो ग्रस्थो ग्राह्यः ? इति चैद्र ; शाकपूर्णाद्यन्यतमक्कतो ग्रस्थः खलु महाभाष्यकालेऽपि स्थित इत्यच हि न किञ्चिन्मानं पर्थामः ; प्रत्युत लुप्तेस्वेव तादृशग्रस्थेषु नूतनस्थैतस्य निरुक्तस्य प्रचारसम्भवः ; प्रचिरते चैतस्मिन्, महाभारते यास्त्रस्थैव निरुक्त-कर्द्यं ग्रह्यं सङ्गच्छते । न च महाभाष्य-महाभारतयोः स्व मन्तराल-सम्भवः , यच शाकपूर्णाद्यन्यतमक्कतं निरुक्तं लुप्त मुत्पद्मञ्च सुप्रचलित मिद मिति ।

केचिदचाज्ञः—यास्तीयतिविष्ते "स्याल श्वासद्गः संयोगेनेति नैदानाः"
-इत्यस्य, "ऋचा समं मेन इति नैदानाः"-इत्यस्य च (३भा०१७६, ३६७ ए०) दर्शनात् ज्ञायते सामवेदीयस्य निदानस्त्रचस्य यास्त्रतोऽिष प्राचीनत्वं निष्तावत्त्वञ्च । स्वपि च सामवेदीये वीधायनीयकत्त्पपद्धता-विष बज्जच निदाननामश्रवणात् ततोऽिष प्राचीनत्वं तस्यावगम्यते । तथाहि—"निदानकारस्य दाविंग्रत्यद्यर्पभ्ततयस्तुष्त्तरास्त्रयः सप्तवर्गाः ॰—० परमेद्यन्तस्थित पथ्यस्येति"-इति । किञ्च तचैव किञ्चदुत्तरम् —"उत्तं हि निदाने च्योतिस्रोमं षोडग्निनं चाधिक्रत्य 'संस्था मध्यस्तां

विद्यमानानां मन्ये'-इति"-इति च (१प०)। एव मन्यचापि तच बज्जच सर्ववेदाक्तविषये खेव निदानना उपलभ्यते। तत्तचातिप्राचीनेऽपि निदान-सूचे दैवतनिर्णयविषयेऽपि शाकप्रिणनामोत्तेखो दृश्यते, परं न तु तचापि निरुत्त मियत्या। तथाहि—"रेन्द्राः प्रानापत्याः सापराच्यान्द्रमस्य सीर्थ इति भाकपृथाः ( ४. ६. )"-इति । भाकपृथेदैवतप्रव्यक्तकारितां चाच यास्त्रोऽपि। तथाचि-"शानपृणिः सङ्कल्पयाञ्चने सर्वा देवता जानामी । तसी देवती भय लिङ्गा पादुर्वभूव। तां न यज्ञे। तां पपच्छ विविदिषाणि लेति। सास्मा एता म्हच मादिदेशीषा महेवतेति (२भा० १८८ए०)"-इति। तदेतत् सर्वं समानोचेद मेव प्रतीतं भवति,-प्राक-पूर्णिः खलु यास्ताचासात् बड्डपूर्वजो ब्राह्मणकाले स्थितोऽनुब्राह्मण-विभ्रेषस्य कत्तीसीत्; तत्रानुब्राह्मणे एव मन्त्रार्थपदनिर्वचनानि दैवत-तत्त्वादीनि चौपदिष्टानि। खत एव निदानस्त्रे क्वचिदनुबाह्मणग्राश्च-नामो स्रोखतया काचिच प्राकप्रियनामो स्रोखतया च प्रमार्ख प्रदर्भितम्। तदीयः प्राकप्रिमामोल्लेखन्त दर्शितः; अनुब्राह्मणनामोल्लेखोऽप्यच प्रदर्धते। तथाचि—"निं स्तोमाः? अनुब्राह्मणं स्वरिवेन निंग्स्तोमाः" -इत्यादि (८. ३.)। तदेवं भाकपृणेः निर्वचनापरपर्यायनिकताकार्देनिऽपि न पुनः निरुक्ते खेवप्रसिद्धग्रस्य विशेषकर्तत मिति खाखात खलेन प्रसिद्ध-ग्रञ्चनामप्रदर्शनाय यदुक्तं महाभाष्यक्रता निरुक्तं व्याख्यायते इति तज्जनं यास्तीय मिदं निरुत्त मभिनच्येनेति।

किञ्च दृष्टं वर मदृष्टत इति न्यायात् कि मदृष्टिनिरुक्तक ल्पनये खस्यै वे इ भाष्ये ग्रहणं न्यायः; च्यापं च नाम भाष्येऽच प्राक्तपृणिक तस्यैव निरुक्तस्य ग्रहण मिष्ट मिख्यच नास्ति किञ्चिद्रिप विनिगमक मतो यास्त्रीयनिरुक्ता-स्थापि वीधेन कथं न भवितव्य मिति। वस्तुतस्तु च्यद्यप्रचित्ता या मनु-संचिता, एतस्या च्यपि प्राचीन भिदं निरुक्तम्; पातञ्चलं महाभाष्यं तु एतन्मनुतः पराचीन मिति ध्रुवम्। सत्येव मस्य निरुक्तस्य पातञ्चलादस्मात् ख्यतिप्राचीनत्वे कोऽस्ति प्रञ्चावसरः। पश्चतु तावत् पातञ्जले खलु महाभाष्ये—"पूर्ववयसः खप्रयुखाने दोष उत्तः, प्रयुखाने च गुगः। कथम् ? 'ऊर्द्धं प्रागाह्युत्कामन्ति यूनः स्थविर खायति। प्रयुख्यानाभिवादाभ्यां पुनन्तान् प्रतिपद्यते'—इति। स च पूर्ववयो-माचे प्रसत्तः, खतोऽचाप्यववयवेन शास्त्रार्थः सम्पतीयते (६ ख० ५ पा० ४ खा०)"—इति। तदचो द्वृत मूद्धं प्रागा इति वचनं तु साम्यतं मनुसंहितित प्रसिद्धाया स्गुसंहिताया दितीयेऽध्याये (१२० स्नो०) दृश्यत एव। एतावतिव पातञ्चलस्यास्य महाभाष्यस्थैतन्मनुप्रजलं सुर्यक्तम्।

निक्तास्यास्य त्वेतन्मनोस्य पूर्वजत मेवानुमीयते। तथाहि उतानि ह्येतिज्ञिक्ते—"पुमान् दायादो खदायादा स्त्री"-इति, "स्त्रीणां दानविज्ञया-तिसर्गा विद्यन्ते, न पुंसः"-इति, "अभावना इव योषास्तिष्ठन्ति सन्तान-कर्मग्रे''-इति, "गर्तारोहिगीव धनलाभाय"-इति, "नामात्री मुपय-क्केत"-इति च (२ मा॰२५६--२७५ ए॰)। एखेनाचाययप्रचलितमनु संहिताया नामोस्रेखोऽपि न छतः ; सति ह्यस्याः संहिताया निरुक्त-पूर्वजले (वध्य मेवेत झामकी र्त्तनादिक मिच दृश्येतेव। कि श्वाद्यतनीय-मनु-संहितायान्तु पञ्चेव महापातका निर्दिष्टा दश्यन्ते। तथाहि — "ब्रह्म-इता सुरापानं स्तेयं गुर्वेङ्गनागमः। सहान्ति पातकान्याङः संसर्गचापि तैः सच्च (११ चा॰ ५८ स्नो॰)"-इति । निम्तते तु "सप्त मर्यादाः कवय-खकः। तासा मेका मण्यधिगच्छनं इस्तान् भवति । स्त्रेयम्, तन्यारो इणम्, ब्रह्महत्याम्, भूणहत्याम्, सरापानम्, दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः सेवाम्, पातके चतोद्यम्-इति (३ भा॰ २५१ ए॰)"-इति सप्त सहापातकानि विधितानि द्रायन्ते। तत्र मनुमते भ्रामहत्याया मुख्यं महापातकालं ना-स्येव ; नापि त्वातिदेशिकम् (११ च० ५५ — ५० स्रो०) ; परं विहितश्व तत्र ब्रह्महत्याप्रायस्थित मेव (११ छ० ८० झो०); कुक्क्मिने तु तच 'ब्राह्मणगर्भ-विषयम्'। किञ्च कुलूकभट्टक्तं तद्याखानं सङ्ग्रहकारस्य श्रुलपाग्रेरिय सम्मत मेव प्रतीयते । तथाहि-"तच पुंस्वेन ज्ञाते पुम्बध-प्रायस्वत्तं स्त्रीलेन ज्ञाते स्त्रीवधप्रायस्वत्तम्, चिवज्ञाते तु पुम्बधप्राय- स्तित माइ मतु:- 'इत्वा गर्भ मविज्ञातम् (११. ८०.)''-इत्यादि प्राय-स्वित्तविवेकः। खिप चाच मनुसंहितायां दुव्यातकर्मगाः पुनःपुनः सेवने पातककार्यप्रवर्त्तने च महापातकं न दृश्यते ; खिप दृश्यते च महापातिक-संसर्गकारियोऽपि महापातिकलम् (११. ५१.)। तद्यदि हि नाम निरुक्तप्रचारात् पर्वस्मिन्नपि काले खल्वेषा संहिता प्रचिता स्थात्ति हि ईदृश्विरोधभञ्जनाय यास्त्रस्योखाधरेऽवध्यं मनागपि स्मरिते दृश्येते एव। खपरच्चेतद विचार्यम्,—चित्त ह्येतदच निक्ती "तदेतदक्-स्नोकाभ्या मभ्युक्तम् — 'अङ्गादङ्गात् सम्भविस दृदयादिध जायसे। आतमा वै प्रजनामासि स जीव प्ररदः प्रतम्'-इति। 'अविग्रेषेण प्रजाणां दायो भवति धर्मतः। मिघनानां विसर्गादी मनुः खायम्भवोऽन्रवीत् (२भा॰ २५६ ए॰)"-इति। अत्र ऋक्पदेन न तु ऋग्वेदीयमन्त्रो एह्मते ; नास्येव हि तच चाङ्गादङ्गादिति ; चापि तु ऋग्लच्या एव मन्तः ; ततस भ्रतपथीयायासास्या ऋचोऽत्र ग्रहण मिष्टम् ; चिता चैवा ऋक् ग्रतपथवास्त्राणे (१८.८.८.१.२६.)। स्विपि चेह स्नोक-प्रब्देन यस्य ग्रह्ण मिछम् 'अविष्रेषेण'-इत्यादेः, तस्य तु दर्भन मद्यप्रचिन-वायां मनुसंचितायां नास्येव ; यास्केन तूर्तां साष्ट मेव 'मनुः खायम्भवोऽन-वीत'-इति। सोऽयं कोऽसो मनुरिखवस्यं विचारियतयम्। विचारिते च तथा, इद मेव प्रतीयते, -सम्मति येयं मनुसं हितेति प्रचितता, सा नूनं यास्तीयादेतस्मादिकतात् परं प्रणीता ; अपि लवस्य मासीत् पुरातनोऽपरः कञ्चन मनुप्रगीतः स्रुतिय्यः सुप्रचिति यास्ककाले-ऽपीति। वस्तुतस्त्वयं न मनुप्रणीता ; अपि भ्रगुप्रणीता भ्रगसं हितैवेति च प्रमाणिययाम उपरिष्ठात्। अन्यच-"िवद्या ह वै वाह्मण मानगाम"-इति ग्राखान्तरमतास्वलारो ये मन्त्रा निरुक्ते उद्भुताः, त एव मन्त्राः कि चित्रिवेशपरिचाराभ्यां भाषान्तरी क्रता चायत नीयायां मनुसं चितेति प्रसिद्धायां सप्रतिसं चितायां च लच्यन्त इत्यपि सुवचम् (निष् २भा॰ २७२ ए॰ ; म॰ स॰ २ च॰ ११३-११६। स्नो॰)। खत एव ऋग्माध्यमूमिकाया

मेव मुत्तं सायगाचार्यग्र—"विद्याया ग्रह्णेऽधिकारिविश्रेषः शाखान्तरगते-खतुर्भिर्मन्तेरपदिर्श्तः; तां स्व मन्तान् यास्त उदाजहार''-इत्यादि; न चोत्तं तत्र मनुरुदाजहारित। किञ्चेतस्याः स्मृतिसंहिताया द्वादशे ऽध्याये ऽच्तरशोऽप्युत्तं दृश्यते 'नैरुक्तः'-इति; 'निरुक्तचः'-इति च तद्याख्यानं कुल्लूकक्ततम् (१९१ स्लो॰)। तदित्यं निरुक्त मिदं पातञ्जनमहाभाष्यतः प्राचीनं न वेति विचारस्तु दूरे खास्ताम्; ततोऽपि प्ररातनात् मनु-संहितेतिप्रिधितादद्यप्रचित्तसर्वप्रधानस्मृतिसंहिताग्रश्चादिष पूर्वं भगवता यास्तेन प्रणीत मिति श्रुवम्।

ततः खलु यास्तीयस्यास्य निरुत्तस्य प्रणयनकालनिर्णयाय प्रवत्तानां प्रथमं तावत् पातञ्जलस्य, मनुसं हिते यद्यप्रसिद्धस्य ग्रायस्य चाविःकाल-निर्णय स्व कर्त्तय इति तचतचैवादौ यतामहे।

(पतञ्जिलः) राजतरिङ्गण्णा मवलोकाते, -यदा काश्मीरप्रदेशस्य शासन-देण्डोऽभिमन्थुनामनर्पितकरचालित ञ्चासीत्, तदैव चन्द्राचार्यादयः दुर्लभं पातञ्जलं महाभाष्य मलभन्त, नीतवन्तञ्च खदेश मिति। तथाहि—"चन्द्रा-चार्यादिभिर्लिं ध्वा देशं तस्मान्तदागमत्। प्रवित्तं महाभाष्यं खञ्च व्याकर्णां कतम् (रा॰ त॰ १० १०६०)" - इत्यादि। विश्वेषतञ्चावगम्यते वाक्यपदीय-चापनीपाठात्, — विलोपदणाग्रक्तं मेवैकं महाभाष्यपुक्तकं दािच्यायत्थेषु पार्वत्यपदेशाद्धव्यम् चन्द्राचार्यादिभिरिति। तथाहि— "पायेण सङ्केप-रचीनन्यविद्यापरिग्रहान्। सम्माप्य वैद्याकरणान् सङ्केष्टेऽक्तं मुपागते। कतेऽथ पतञ्जलना गुरुणा तीर्थदिर्णना। सर्वेषां न्यायवीजानां महाभाष्ये निवन्यने। व्यवङ्याये गाभीर्थादुत्तान इव सौस्ठवात्। व्यस्मिन्नः कत्वद्वीनां नेवावास्थितिनञ्चयः। यः पतञ्जलिशिष्यभ्यो भयो व्याकर्णागमः। कालेन दाच्चिणात्येषु ग्रत्थमाचे व्यवस्थितः। पर्वतादागमं लब्धा भाष्यवीजानुसारिभः। स नीतो वज्जणाखलं चन्द्राचार्यादिभः पुनः" - इति। वाक्यपदीयग्रत्थञ्चेष कारिकावद्वो महाभाष्यतात्पर्यच्यापकः, चन्द्राचार्यात्—चार्यवस्थराताच परभवेन भर्वदृश्या कतः। स्तदीय-

स्रोका एव 'इरिकारिकाः'-इल्चिन्तं सर्वेच। एवञ्चाभिमन्युनरपतेर्जन्म-तोऽपि बज्जपूर्वं मेव विरचितं महाभाष्य मिति लभ्यत एव।

पाश्चात्याः किल वहव रव धीरा श्विमिमगुकालसमालोचने प्रवत्ताः;
तत्र विन्फर्डमहोदयेन ४२३ खी॰ पू॰ तद्राच्यान्तो निर्णातः, प्रिन्सिप्महोदयेन तु ७३ खी॰ पू॰ तद्राच्यान्तः खीक्षतः, लासेन्-महोदयेन तु खीछीयचलारिं प्राच्दगते रव तद्राच्यारम्भ इति स्थिरीक्षतम्, नोथिलङ्गमहोदयेन तु खीछजन्मतः प्रतवर्षपूर्व मेवाभिमग्युः काम्मीरसिंहासन मलञ्चकारेत्यक्षम् । तदेतन्मतं (नोथ्लिङ्गीयं) प्रिन्सिप्-मतेनेक्यं गच्हित च ; राजतरिङ्गात्यां तद्राच्यकालः पञ्चित्रं प्रद्रिस्प्यमतेनेक्यं गच्हित च ; राजतरिङ्गात्यां तद्राच्यकालः पञ्चित्रं प्रद्रिस्प्त हत्यभ्युपगमात् । तथाच
७३ खी॰ पू॰ श्रिममन्युराच्यान्त इति खीक्षते खीक्षत मेव स्थात् १००
खी॰ पू॰ श्रिममन्युराच्यारमः प्रिन्सिप्महोदयस्यापि । तदेतदेक्यं गतं
मतदय मेवावलम्बनीय मिह्न विश्वमगताना मस्माक मित्यतः खीस्रजन्मतो
प्रयस्याधिकप्रतवर्षपूर्वं मिष् स्थितं महाभाष्यं मिति लक्षम् ।

ततः पूर्वप्रदर्शितवाक्यपदीयवचनाकोचनादिद सिप प्रतीयत एव तदानीं खिल्वदं प्रनरुद्धत सिति। तथाचेदं विचायं सम्पन्नम्,—एतादश्रो महान् ग्राष्ट्राः कियत्यु कालेषु प्रचरद्रूपो भूतः ?—ततः क्रमात् कियत्यु च कालेषु लुप्तदश्रां गतः ? इति। एष महाभाष्यकार् गोनई देशीयः। तथाद्याह स खय मेव तच बद्धचैव—"गोनई यस्वाह"—इत्येवमादि (पा॰१.१.२१.); व्याख्यातच्च तत् तट्टीकाक्तता क्रयटेन—"भाष्यकारस्वाह"-इति; क्रयट-टीकाक्तनागेशोऽपि तथेव व्याचछे—"गोनई यपदं व्याचछे भाष्यकार इति"—इति। गोनई देश्वासित्वादेव च पत्रञ्जनेगोनई यत्वम्। स च गोनई देश्वोऽद्यतनीयो "गोखा"—इति प्रसिद्धोऽयोध्याप्रदेशीय इत्यपि निर्मीत मस्महेशीयाध्यापकविशेषेण रामक्रव्या-गोपानभखारकेण । एष

<sup>\*</sup> Otto Boethlingk's Pánini, P. XIV—XVIII.

<sup>†</sup> Indian Antiquary, Vol. II. P. 70.

एव "गोखा" गोन्हीं भवतु मा भूद् वा, गोन्हें सु प्राग्देशविशेषस्त नास्येव संग्र्यः ; काणिकायाम्—"एड प्राचां देशे (पा॰ १.१.०५.)" – ह्यस्योदाइग्रोध 'गोन्हीं यः' – हित पदस्यापि दर्गनात्। तदानीं च नासन् खिल्वदानीन्तना हव लौ हवर्त्तगा खिप धूमयानग्रकटाः, खासंख प्रायः प्रतिनगरान्तेष दुर्ले द्धाः कान्ताराख, प्रसङ्गतस्तरप्रक्तां महाभाष्ये – "कि स्वत् कान्तारे समुपस्थिते सार्थ सुपादत्ते, स यदा निष्कान्तारीभूतो भवित तदा सार्थं जहाति (१ ख० १ पा० ६ खा०)" – हित । प्रदर्शित-वाक्यपदीयवचनान्त्वगम्यत एवतत्, — चन्द्राचार्योदिभिदीन्तियाये स्वेक मेव लुप्ताविश्रस्थं महाभाष्यपुत्तक मवाप्त मिति। तद्य विचार्यतां तावत् धीमद्भः, — तदानीं खलु प्राचदेश्यतो दान्तिणायं यावत् भाष्यप्रचलनाय क्याद्रस्थ कालैः प्रनर्लीपद्भां गत मलाभि च चन्द्राचार्योदिभिरिति।

स्रम्मते त्वभमन्यराज्यकाकतोऽन्यूनसाई दिश्वतवर्षपूर्वं प्रणीत मेत-नम्हाभाष्यम्; सन्तरेण हि साई दिश्वताब्दकाक मेतादशस्य महतो प्रश्नस्य स्वार्यविद्यास्य स्वार्यास्य स्वार्यः स्वार्यः (३२० छी॰ पू॰), तत्पूर्वं मेव प्रणीतं महाभाष्य मिति। स्वत स्व दिविवर्णया तेन ग्रीक्-न्यपितना क्रतः साङ्क्ष्वनगर्ध्यंसो नाव-गतो महाभाष्यकारस्थेतस्य पतञ्जवेः। सित ह्यवगते "सङ्क्ष्वादिभ्यस्य (पा॰ ४. २. ७५.)"-इति स्त्रचेऽवश्य मेवोचेत 'सङ्क्ष्वेन निर्वत्तः साङ्क्ष्वो जनपद इदानीं ध्वत्तः'-इति; कस्य हि नाम ग्रश्यकारस्य श्वताब्दवत्तं विद्विद्यस्य मिष न श्रुतं स्वात् ? नापि स्वृतिपय मारोहेत् ? स्वथवा सङ्क्ष्वेन निर्वत्तः साङ्क्ष्वो जनपदः क्षासीदिव्येव मप्याग्रङ्कतेव ।

यञ्चित इरावत्याः पश्चिमोयतटस्थितं शाक्त मेव नगर मासीत् पुरा साञ्चल मिति प्रसिद्धम्, तदेव ग्रीक्टपतिना विध्वस्त मिप पुनः कालात् पादुर्भूतं, चैनिकपरिवाजकोन चौयेत्र्यसाङ्गेनापि (६२६-६४५ खी॰ प॰) दृष्ट मिति होये स्यसाङ्गतो बज्जपूर्व जस्य भाष्यकारस्य न तत्र ध्वंसनक्य-नावसरो नापि सन्देहावसर इति। तत्र ब्रमः ;-- प्राक्तनसाञ्चलयोत-भयोरेव पाणिनीये प्रस्थाने एथगवस्थानात् नैवास्ति तादृश्कथनावसरः। किञ्च तेन चि दिश्विजयिना इरावतीं समुत्तीर्थेव इरावतीपूर्वापतटस्थ मराजकप्रायं साङ्कलं विष्वस्त मिल्येव मेवैति हासिकम् \*; चैनिकपरि-वाजकस्य होयेश्य्साङ्गस्य निर्देशतस्ववगम्यते तत्तीर्थयात्राकाले शाकलं नाम नगरं लिरावत्याः पश्चिमोपतटे एव स्थित मिति। तथाच नामभेदात् संस्थानभेदाचानयोः पार्थकां सुख्चत एव। तदिहातस्य मेव खीकार्यम्, — पाणिनिकाले योऽसौ साङ्गलो नामासीत् कस्वन महाजनपदः पूर्वीपतटस्य एवेरावत्याः, स एव कालात् श्रीभष्टः श्रीमता दिग्विजयिना तेन ध्वक्त ख; प्राक्त मिति तु तस्माद विभिन्न मेव स्थान मिरावत्याः पश्चिमोपतटे चिरात् स्थितम्, तदेव दृष्टा यथावद् वर्धितं तीर्घयाचागतेन तेन चैनिक परिवानकोनेति। अपि तेन चि चैनिक परि-ब्राजकेन यस्य प्राकलस्य नगरतं वर्णितम्, तस्यैव ''प्राकलं नाम वाहीक-ग्रामः (४ च ॰ ए पा॰ २ चा॰)" - इति ग्रामलेन व्यपदेशो दृश्यते महाभाष्ये ; ततस ज्ञायते, - इह चैनिकपरिवाजकागमनसमये तस्य स्थितं नगरत्वम्, ततः पुरा भाष्यकारसमये तु ग्रामत्व मेवासीत्तस्थिति ; ग्राम एव हि नगरल माप्तुं युज्यत एव जमोन्नव्येति। एवं घे ह चैनिक-परिवाजकागमनात् बज्जपूर्वम्, तस्य हि ग्रीक्-नरपतेर्विजयागमनाच पूर्व मेव सुतरां खीराजनातः सार्द्धित्रम्तवर्षतीऽपि प्राक् प्रगीतं पातञ्जलं महाभाष्य मिति चावाप्यते।

खन्यच ; खासन् पुरा केचन मालवाः चुंदनाख ('माली', 'खच्चिद्रक') पार्वत्या खायुधजीविनः ; दिग्विजयायागतेन हि तेन ग्रीक्नरपतिना

<sup>\*</sup> Indian Antiquary, Vol. I. P. 21-23.

प्रायो निर्मू लिता एव त इति च प्रवदन्ये वैति हासिकाः ; परं पातञ्जले तु महाभाष्ये उसहादुक्तं दृश्यते— "एकाकिभिः चुद्रकः जितम् (१ अ० १ पा० ५ खा०)" – इति । तदेतद् विचारयन्तु धीमन्तः ; — यदि हि नाम भाष्यक्र ज्ञन्मतः पुरैव मानय चुद्रक जातयो दिग्विजयिना तेनाने गृज्य रेण विजिता विनष्टा ख्या स्मृतः स्मादिति ? विवेदिय मान मिहाने गृज्य रागमनादिष प्राक्षन ते स्था स्थाति ।

कियल्वालक्षतं तत् प्राक्तनत्वम् ? स्व वृमः ; — स्वा प्रात्व महाभाष्ये पाटली प्रवामकी तन मनेक वे । तथा हि — "साङ्का प्र्यं के भ्यः पाटली प्रवास साङ्का प्र्यं के भाः १ स्व १ थाः १ व्यः १ थाः १ साङ्का प्र्यं विक्षे विक्षे विक्षे विक्षे विष्ठ । स्व १ थाः १ स्व १ याः । महावं प्रवासक स्व वी द्व याः याः स्व १ विक्षे याः प्रात्व विक्षे प्रवासक स्व वी द्व याः । सहावं प्रवासक स्व वी द्व याः याः स्व विक्षे विक्षे प्रवासक स्व १ विक्षे विक्षे प्रवासक स्व १ प्रवासक स्व १ विक्षे विक्षे प्रवासक स्व १ विक्षे विक्

विद्यास्य पतञ्चतेः प्राकाबुद्धपरभवलिनिर्णयेऽपरस हेतुरयम् ; - स्रस्ति

<sup>\*</sup> Indian Antiquary. Vol. I. P. 21-23.

<sup>†</sup> Turnour's 'सदावंश' Appendix, P. IX.

<sup>†</sup> The Pilgrimage of Fa Hian, Calcutta, 1848. PP. 259, 260.

स्त्रम् "इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते (पा० प्. ३. १४.)"-इति, खनेन च तिसनादयो विधीयनो ; ते खलु भाष्यक्तता भवदादिभियोगे एवेछाः; भवदादिषु च 'देवाना स्मियः'-इत्येतदिष समत्तं पदं पठितम्। दृश्यते च बौद्धग्रस्य बौद्धानां 'देवानास्मियः'-इति प्रश्लंसाख्यानम्। खतो ज्ञायत एवास्य भाष्यकारस्य प्राम्यबुद्धजन्मपरभवत्वम्। तथैवास्ति "घधा खा-कों भ्रे (६.३.२१.)"-इति पाणिनिस्त्रम्। अत्र च सन्ति कात्यायन-क्तानि कतिचिद वार्त्तिकानि ; तेषु चैकम् ''देवानास्मिय इति च मूर्वें'' -इति। भाष्यकारक्तु तत्र 'मूर्खें'-इवंग्रं परित्यच्यैवाबवीत् 'देवानास्मिय इति चोपङ्घानं कर्त्तंथम्"-इति। तथाचेर मपि स्थताम्,-कात्या-यनकाले मूर्खीभधान मिवासीत् देवानाम्मिय इति ; ततोऽतीते बद्धितिथे बौद्धमान्याभिधान मभूत्तदेव ; तत्नालन एवेष पतञ्जलिः सामयिक व्यव हारा नुरोधत एव विससर्ज तता वार्त्तिकात् 'मूर्खें'-इति। वस्तुतो यथे च भारते महम्मदीयराज्यस्यापनात् प्रागप्यपरदेशे हिन्दु-रिति व्यवहार खासीदेव खधार्मिकेषः; तत उत्तरं सैव समाख्या तदाजोशक्तोपचिरतेवास्मास च ; ततो वय मि " चीनच दूषयवस्मात् चिन्दः"-इति (मेरतन्त्रे) युत्पादन मभिमत्यात्मनो चिन्द्नामकथनेऽपि गौरव मेव मन्धामहे ; तथैव पुरा खलु पाणिनिकाले 'देवानां प्रियः'-इति पदद्वय भसमन्त मेवासीद व्यवहार्यम् ; एतेन चासमन्तपदद्वयेन यजीयपश्रीरेव बोधस भवति सा; तत उत्तरं कात्यायनकाले मूर्खे रव तत् समस्त मेनपदीभूतं पश्रतुच्यतायञ्चनं यपदिष्टम्; ततोऽनन्तरं बौद्धानां मूर्खल मेवाभिमन्वानैरायैं प्रयुक्तां तत् तेषु ; काले तदेव परं प्रशंसावचन मिति काला गरहीतं खखनामस तैबीडिरिति ताला जिम व्यव हारा नुरोधत एव परिव्यक्ती वार्त्तिकीयो 'मूर्वे'—इवंशी भाष्यक्ततेति। एतावता तु सामान्यतः खीष्टजन्मतः सार्द्धनिशतवर्षे पूर्वम्, णात्रबुद्धनिर्वाणतस्थान्यूनपश्चाण्यदर्भीत्तरम् (खी॰ पू॰ ३५०-५००) प्रणीत मेतत पातञ्जनं महाभाष्य मित्यपनभ्यते ।

परन्वत्रापि निश्चिर विग्रेषोऽस्ति द्रस्यः। महावंगी चैतच निष्वित मस्ति, - जीवत्येव शाकामुनी शोगातीरे पाटलीनामग्रामे खजातश्र्वीः चाज्या दुर्गस्येकस्य निम्माण मारव्यम्, तद् दृष्टा कथिता चैषा भविष्यदाणी तेनैव शाक्यमुनिना, — "काले एतदेव भविष्यति प्रधानं नगरम्" – इति । तथाच स एव ग्रामो नगरत सुपगत इति प्रथमं तावत् शोगातीरस्यं भोगमङ्गमस्यं वासीत् पाटली एचम् ; ततः पञ्चात् कालचक्रप्रस्मिमगः वणात् गङ्गातटे परिशोमित मिळानुमीयतेऽस्माभिः। यदा तु गङ्गातीरे, तदैवाभूद वायुष्राणम् (डी ए॰); तालाजिक मेव च वर्णनं दृश्यते चन्त्रगुप्तसमसामियके सुदाराच्यसे,—"खय मेव सुगाङ्गपासादिशिखरगतेन देवेनावलोकित मप्रवत्तकोसुदीमहोत्सवं कुसुमपुरम् (३ष्ठ०)"-इति। गङ्गातीरस्य मेव तत् पाटनीयुनं लदापि दश्यते। हितीपदेशादिम खनतिप्राचीनतमग्रत्येषु च प्रायक्तधैव वर्ण्यते,—"धक्ति भागीरधीतीरे पाटनीएचं नामधेयं नगरम्"-इत्यादि । परं यदा तु श्रोगतीरे, श्रोग-गङ्गासङ्गमोपतटे वा स्थितम् पाटनीपुचम्, तदैव जातोऽयं गोनदे पत-झिलाः; खत एव द्रायते हाच महाभाष्ये "अनुशोगं पाटनीपुचम् (२चा॰ १पा॰ २चा॰)"-इति ; न लनुगङ्गम्। ततस वायपुराणमुदारा-च्तसादिवर्शितपाटनीपुचात् प्राचीनम् महाभाष्यीयं पाटनीपुच मिति स्पद्म। तदेवं पाटनीपुलस्यादिमावस्थाया मेवेदं भाष्यं प्रग्रीत मिति यस्या मेव भ्रताब्दाां भ्राकाबुद्धो निर्वाणं गतः, तच्छताब्दाा मेव पतञ्च-लिख सञ्जात इत्यपि वत्तं प्रमुयामैव।

वस्ततोऽयं भाष्यकारः, भाक्यमुनेर्बुद्धात् न बङ्गवीचीनः ; जीवित हि पतः ज्ञाको नाभवत् भाक्यमतप्रचारः समन्तात् ; सप्रचरिते हि तत्र बौद्धसम्मतो निर्वाणार्थोऽपि कथं न चात खासीत् पतञ्जलेः ? चाते च तत्र "निर्वाणो ऽवाते (पा॰ ८.२.५०.)"—इति स्त्रचस्य भाष्ये तिह्वषयकविचारोऽपि कथं न दृश्यते ? सित हि तदानीं भाक्यमतप्रचारपावस्थेऽत्रस्य मेव तत्र तिह्वषयन्तीऽपि विचारो दृश्येतेव । तादृश्यपावस्थाभावस्य चाल्यदिनप्रसर्तेव

निदान मनुमीयते। तदेवं कालाशोककतात् दितीयमहासङ्गात् प्ररेवेदं महाभाष्यं प्रकाशित मित्यप्रक्तं न देषाय। स च दितीय-महासङ्गां वौद्धानां ननु खीयज्ञन्मतः चतुःशताब्द्या अपि प्रागमूदिति च महावंशग्रश्चीयद्वादशपरिच्छेदालोचनात् निर्णीत मेव\*। सिद्ध मित्यं खीयजन्मतो ज्ञ्यूनसार्द्धचतुःशताब्दीपूर्वम् (४५० खी० पू०) कले स सप्तवंशशताब्द्रां प्रयोतं पातञ्चलं महाभाष्य मिति।

अथ ये चाच वादिनो विषवदन्ते, तानपी ह किश्वत् प्रतिनोधयामः स्वोपलव्यानुसारतः ; न चेहास्माकं हठकारिता जिगीषा वा।

(क) तच केचिच्वाज्ञः-'समाराजाऽमनुष्यपूर्वा (पा॰ २.४. २३)''-इति स्चीयमाध्ये "तिहिग्रेषणानाञ्च न भवित। प्रष्यमिचसमा ; चन्द्रगुप्तसमा''इत्युत्तं यतो दृश्यते, ततो गम्यत एवैतत्, —मगधराजिविग्रेषः प्रष्यमिचः,
तद्वज्ञपूर्वभवञ्चन्द्रगुप्तञ्चासीदेव पतञ्चले ज्ञांनविषय इति ; तस्माचास्य पतञ्चलेः
चन्द्रगुप्तपरभवत्वविचारक्त दृरे चाक्ताम्, तद्वज्ञपरजात् प्रष्यमिचारप्यवरजतं सत्यद्यत एवेति । चच वदामः ;—प्रथ्यमिचराज्यन्त (खी॰ पू॰
१७८-१४२) दिचत्वारिंग्रदधिकभतवर्षपूर्वं दन्तं खीच्छजन्मत इति तैरेव
निक्षितम् । च्याममगुराजाज्ञयेव लोपदभायक्तं भाष्यं पुनक्ज्जीवितं
चन्द्राचार्योदिभिरिति च सर्ववादिसम्मतम् ; तस्याभिमन्योः राज्यकालञ्च
खीच्छजन्मतो ऽद्याधिकभ्रतवर्षपूर्वं मित्यपि वोध्विङ्गादिसम्मत्या निक्ष्पित मेव (छ ए॰) । तत् कथयन्तु भवन्त एव,—न्यूनाधिकचतुस्त्रिग्रद्वदेवेव कि मेतादशस्य महाग्रत्यस्य तदानीन्तनीये कान्तारपूर्णे भारते द्यार्वन्तीयप्राच्यप्रदेभात् दान्तिणात्यं यावत् सुप्रचलनं
कालाह्नोपदणाग्रक्तत्वच्च सम्भवेत् किम् ? येषां सम्भवेत् सम्भवतु नाम !
चस्माकन्त् नायं विश्वासविषयः। अस्मन्ते तु चन्द्रगुप्तः प्रध्यमिचञ्चेमाः

<sup>\*</sup> Turner's 'महावंग' p. 71.

<sup>+</sup> Wilson's Vishnupurana, Vol. IV. 190,

वृभावेव तादृश्गामराजानी भाष्यकारेण किल्पती; सन्त्येवेवं हि देवदत्तयद्यत्त-विष्णुमित्राद्यो बङ्गा एव यक्तयो वैशाकरणादिभिः किल्पताः। महाभाष्ये दृष्ट्वेव च तथाविष्ठं नामकरणं खखपुत्रस्य क्रतं तदुत्तरं तत्तत्पित्रेति च
सम्भवपर मेव। अन्यथा हि 'चन्द्रगुप्तसभा'-इति प्रथमं प्रखुदाहृत्येव तत
उचेत प्रथमित्रसमेति, तथोक्तथेवपौवापर्यात् \*; न हि प्रसिद्धपौवापर्यक्रमोह्मङ्गन मुचितं तादृश्रस्याग्रेषग्रेमुषीसम्प्रवस्य महाभाष्यकारस्थेति।
किञ्च चन्द्रगुप्तकाले तु पाटलीपुत्रं नगर मनुगङ्ग मेव वर्णितं मुद्राराद्यसादौ
(डू० ए०), ततोऽद्यापि तथेव; तद्य विचार्यता मिद मिप,—"यदि नाम
चन्द्रगुप्तराच्यकाले प्रथमित्रराच्यकाले वा महाभाष्यं प्रयोतं स्थात्, तिहै
कथनाम तत्र "अनुश्रोणं पाटलीपुत्रम्"-इति (ङू ए०) दृश्येतेति?
खस्मन्मते तु चन्द्रगुप्तराच्यकालात्पूर्वन्त्वासीदेव पाटलीपुत्र मनुश्रोण
मित्युक्त मतो युक्ततरं चैतत् चन्द्रगुप्तादिप प्राचीनत्वं भगवतः पतञ्जवेः किम्
पृष्यमित्रादिति।

(ख) यदण्यते "वर्त्तमाने लट् (पा॰ ३. २. १२३.)"-इति-सूत्रीयभाष्ये "इच प्रव्यमित्रं यात्रयामः"-इख्तमपुरुषप्रयोगात् पतञ्जलेः प्रव्यमित्राः किंच्य मिष स्मुटम्, तदलं तत्नालिकत्वातत्नालिकत्विचारेग्रेतीतः; तदिष न विचारसद्दम्। यद्येव मुत्तमप्रयोगदर्भगदेव तस्य यात्रकत्व मङ्गी-कियेत, तर्चि तत्रेव 'इच्च वसामः'-इतिप्रयोगदर्भगत् तस्य पाटलीपुत्र-वासित्व मप्पङ्गीकरणीयं भवेत्। न च पुष्पमित्रयागानुरोधेनेव तदानीं तस्य तत्र वासस्वासीदेवेतीष्ट भवेति वास्तम्; सित च्चि तस्य ताटभवक्तव्याभिमते तिस्वाम इत्येव मेव किया प्रयुच्येत, न तु वसाम इति; गोनईवासित्वात्तस्य। किञ्च तत्रैव "इच्चाधीमन्ने"-इत्यप्युक्त मिक्तः; तत् किं तदानी मिष् पतञ्जलिः तत्र पाटलीपुत्रेध्ययनार्थं स्थितः? गुरुमुखादर्थग्रहण मेव स्वध्ययन मार्याचार्यसम्मतम्; तत् तदानीं तत्र पतञ्जलेन कथ मिष् सम्भाव्यते केनचिदिषः;

<sup>•</sup> S. W. Jone's 'Chronology of the Hindus' in Asiatic Dissertation Vol. I. p. 315; and As. Res. Vol. IX. p. 96.

तथाचावाय मेव वक्तायम्, — एवमादिषूत्तमपदप्रयोगदर्भनं न तु पतझतेः खस्य तद्यापाराश्रयतं गमयति ; चिप तु वैयाकरणाना सुदाहरणप्रत्यदा-रगप्रदर्भनायैवं प्रयोगास्त्वप्रश मेव कल्पनीयाः सदैवेति । तदेवं यथैवोक्तम् "इच्च वसामः"-इति, यथैव च "इच्च खधीमचे"-इति, तथैव "इच् पुष्प-मित्रं याजयामः"-इति च ; न च तेभ्यः कि मध्येति हासिकं तथ्यं लभ्य मिला। वस्ततः पतञ्जि वर्षेष्ठपाटली पुत्र इति वर्त्तुं मत्यत एव, परं पाटलीः पुलस्य एवेदं भाष्यं यरचयदिति तुन कदापि वर्तां युज्यते ; यतो भाषित मेतच तेनैव — "यया देवदत्त इच भूत्वा पाटली पुने भवति, सा नूनं किया (१ अ॰ ३ पा॰ १ खा॰)"-इति, पुनक्तचैव कि चिद्ये-"स इहस्यः पाटली-पुल्लस्यं देवदत्त मुपदिशाति, — खङ्गदी कुराइकी व्यूज़ीरस्को रत्तवाद्वर्की-हिताचा सुङ्गना सिको विचित्राभरण देवृशो देवदत्त इति (१ अ॰ ३पा॰ १ खा॰)"-इति च ; एवमादिप्रयोगदर्भनाच नः खलु प्रज्ञानान् मन-सापि प्रक्वितुं समर्थः पाटनी एचनगरे स्थित एव पतञ्जनिः प्रणि-नायतद्भाष्य मिति। किञ्च प्रदर्शितयोक्दाइरगायोर्थया किल देवदत्तो भाष्यक्रलाख्यत एव जनः, ततः प्रख्याता खाद्यापि दृश्यन्त एव बह्नवो देवदत्ताः ; यथा च "पास देवदत्त कछं श्रितो विषामित्रे गुरुकुलम् (२ अ॰ १ पा॰ १ आ। )"-इ त्यच च देवदत्त-विष्णुमित्रों कल्पितों, तथैव तच पुष्पमिच-चन्त्रगुप्ताविखपीखच च नास्त्रेव सन्दे इले भो रुपीति।

प्रतिपादितञ्च प्रस्तात्, — अद्यपचितमहाभारतात् पूर्वजलं लेतन्महा-भाष्यस्य (घु ए॰); तस्माचैतस्य खीरुजन्मतो दिश्ताब्दीपूर्वोद्भूतलन्तु पाञ्चा-त्यरिप स्वीकार्यम् ; महाभारतस्यास्य हि खीरुजन्मतो दिश्ताब्दीपूर्व-प्रणीतत्वे सर्वेषा मेव तेषां मतेकात्\*। प्रत्यमित्रस्य राज्यारम्भकातन्त् तैः खीरुजन्मतः श्ताब्दीपूर्वं मित्येव निर्णीतम् ; तथाच स्वन्नतिसद्धान्त-व्याकोपभियापि तेषां स्वीकार्य मेवास्य पतञ्जतेः तत्पुत्रप्रमन्ततोऽति-

<sup>\*</sup> W. W. Hunter's Brief History of the Indian People, P. 59.

पूर्वजलम्, तथा ताटणोदाहरणे श्रुतस्य तस्य कल्पितयितित्व । खीक्तते त्वेवं तत्त्वस्यतया 'चन्द्रगप्तसभा'-इत्यत्र चोदाहरणे चन्द्रगुप्तेत्यास्थयत्तरिप भाष्यक्रत्यक्षपोजकल्पितत्वं सुवच मेवेत्यल मितजल्पनेनेति।

্(ম) অন্তি "অন্ত্ৰন লভ (पा॰ ३. २.१११.)"-इत्येनं सूचम्। तङ्कास्ये च वार्त्तिकोदाहर्णतया दे वाकोऽवलोक्येते,—"अरुणद् यवनः सानेतम्, ष्प्रत्याद् यवनो माध्यमिकान्"-इति । अत्र कित्यत् धीमान् माध्यमिका-निति नागार्ज्नमतानुगतनौद्धसम्मदायविश्षेषस्थितानेव मला पतञ्जलिकाल-निर्णये यतितवान्, तदपि भ्रमसङ्ग्ल मिवैवाभाति ; राजतरिङ्गणी-पर्या-लोचनया हि साट मेवावगम्यते नागार्जुनोऽसाविभमन्यसमकालिक एवेति। तथाचि-"अथ निष्काएको राजा काएकौत्साग्रहारदः। अभीर्वभूवाभि-मन्यः श्तमन्युरिवापरः। खनामाङ्कप्रशाङ्काङ्कप्रेखरं विरचय सः। परार्द्धा-विभवं श्रीमानभिमन्युपुरं यधात्। चन्द्राचार्यादिभिः \* \* \* याकरणं क्तम्। तस्मिन्नवसरे नौद्धा देशे प्रबलतां ययुः। नागार्जुनेन सुधिया बोधिसत्त्वेन पालिताः। ते वादिनः पराजित्य वादेन निखिलान् बुधान्। क्रियां नीनपुराणोत्ता मच्चिन्दन्नागमदिघः (रा॰ त०१. १७४-१७८.)" -इति। स्थिमन्यस्मये एव च चन्द्राचार्यादिभिवकन्वेषणतो ह्येकं महा-भाष्यपुक्तकं दाच्चिणात्यादानीत मिति तु सर्ववादिसम्मत मेवेत्यताम् (घौ ए॰)। तत्वय मिमन्युतो बङ्गग्रनस्य पतञ्जलेः किलाभिमन्यसमकालोत्पद्म-माध्यमिक ज्ञानसम्भवा यतस्व तादृशानां माध्यमिकाना मवरोधदर्शन मपि तस्य सम्भाचेत नामेति सुधीभिरेव विभाचताम्।

अस्तमते लिह भाष्ये माध्यमिक ग्रन्थत् मध्यदेग्प्यभवा एव ग्रह-ग्रीयाः । मध्यदेग्रस्तु मन्वादौ परिभाषित एव,—"हिमवहिन्ध्ययोर्भध्यं यत् प्राग् विनग्रनादिष । प्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेग्रः प्रकौर्त्तितः (२. २१.)"— द्रति । पातञ्जलेच्चैतन्मनूत्तरभवलं पुर एव प्रतिपादितम् (चि ए०); तथा-चैतन्मनूत्तमध्यमदेग्रभवाना मेव माध्यमिकलं तदिभमतं सम्भायते। उह-त्यंहितायाः समालोचनाच मध्यदेग्रजनामपरत्यापि भवन्ति माध्यमिका इति बुद्धाते। तथा हि— "भद्राश्मिदमा खु व्यस्त विश्वा विश्वा सह्याताः। मस्वत्स घोषया मुनसार खतमाध्य सिकाः (१८.२.)"— इति। वस्तुतो यवना-वरोधा नुसारत एव भाष्यका लिर्म्ण यस्तु सर्वथा ख्यसम्भव एव ; भारते हि चिरादेव विद्यन्ते यवनोत्पाताः। महाभारत पाठा दवगम्यत एव योधि-छिरोये प्रिकाले कि चित्क चित् यवन प्राव स्था संवादः, हरिवं प्रपाठात् जरा-सिम्धुकाले प्रपाव स्व कालयवना भिष्ठस्थाति बललं विद्यायत एव । एव मन्य चान्य चापि भारते यवनोत्पात यत्तान्ता वहव एव वर्णिता दृश्यन्ते; तच ग्रीक् भूपत्यादीना मपी ह पदार्पण मसक्त देवा भूत्। तदेवं यवना-वरोधा नुसारतो भाष्य रचना कालविर्णये प्रवर्तनं नूनं देव विद्यन मिति न तदालो चने प्रयस्तन्तिः प्रसरतीति दिन्।

(च) यस कस्वित् "तथाच स्त्यते हि भगवता पिज लेन पाणिन्यनु जेन"—

इति षड्गुरु ग्रिष्योक्तं दृष्टेव पाणिनिसमका लिक लं पत झलेः स्वीक तुं मिछे,

पत झलेः पिज ल इति नामान्तर अवणात्। तस्य स्वल्यु त्तमिध्यः प्रंसावादाः कथन नु सम्भवेयु रेक सुखेन ? यतो उनु इसूत पूर्व मेवैत त्तेन निर्णातं

हिमविद्व स्थानि स्वातीव चित्रम्! पाणिनि पत झल्योः प्रायो उष्टाद्रम्म पाणिनि न्याले यव हतं लोकिकं कि स्विद् बोधियतुं 'पुराक ल्पे'

- इति तदु झिखः क्रतः। तथा हि — "पुराक स्पे स्तदासीत् — \* \* \* प्रव्या
उपिद्रप्रक के \* स्वं विप्रति पन सु दिन्यो उप्योदस्य स्वाचार्य इदं प्रास्त्र

मन्वाच छे (१ स्व०१ पा०१ स्वा०)" – इति, "पुराक ल्पे स्तदासीत् —

मोड ग्रमाषाः कार्षापणं घोड ग्रपलास्य माष्ठ ग्रंवदाः (१ स्व०२ पा० ३ स्वा०)"

- इति चैवमादि। यद्यपि पाणिन्यनु जस्य पिज लः, महाभाष्यकारस्य स्वामान्तरं पिज कि इति भवितु महितीति सत्यम्; पर मनयोर्न चैक्यं
स्वीकुर्मा वयम्; स्विप तु बक्र भिन्नका लिक ल नेव। वस्ततो उज्जवणी नुसारत

<sup>\*</sup> इरिवंशे वियापर्वणि १०६—११४ अधाया द्रष्ट्याः।

एव क्रमा-पिङ्गल-गौर-स्थामेति नामानि तदानी माख्यातानि भवन्ति स्म। कान्दोग्येऽपि श्रूयते चैकच पिङ्गलः। तथा हि— "अय या एता हृदयस्य नाह्यत्ताः पिङ्गलस्याग्रिम्मिल्रुन्ति (८.६.१.)"-इत्यादि। न चाचापि पिङ्गलनामः पाणिन्यनुजस्यान्यस्य वा कस्यचित् मते इत्येव मर्था गम्यते ; 'ग्रुक्तस्य'-इत्यादेः, 'चादित्यः पिङ्गलः'-इत्यादेश्वोत्तरच तचैव श्रवणात्, कान्दोग्यस्य तस्य पाणिनिपूर्वजलावधारणाच ; दश्यते हि क्वान्दोग्ये अनेकच ग्रीनकः कापेयः (पा० ८.३.५,६,०.), प्रत्युदाहरणञ्च तदेव पद मनुम्यते "किषवोधादाङ्गिरसे (८.१.१००.)"-इति पाणिनिस्नच-स्यतीह दिक्।

(ड) चपि द्रायते चात्र महाभाष्ये (पा॰ ४. २. ६०.) चाख्यायिकात्वेन वासवदत्ताया ग्रह्णम्। "खाख्यायिका-वासवदत्तिकः"-इति ; सुवन्यक्तै-वाखायिका सेति प्रसिद्धा ; सुबन्ध्य कविः रामायगस्य, महाभारतस्य, तत्वरिशिष्टरूपस्य इरिवंशस्य, विक्रमादित्यस्य च पर्भव स्व। तथाहि-"रामायखेनेव सुन्दरकाखचारखा"-इति, 'भारतेनेव सुपर्वेखा'-इति, 'हरिवंग्रीरव प्रव्यादर्भावरमणीयैः'-इति, 'सा रसवत्ता विहता नवका विजसन्ति चरति नो कं कः। सरसीव कीर्तिशेषं गतवति सुवि विक्रमादिखे"-इति च। तदेव मस्य हि महाभाष्यस्य वासवदत्ता-पर-भवलखीकारपूर्वकं रामायगादिपरभवल मिप मन्त्र मिल्वेव मिप किस्त प्रक्षित मुत्रहेतेव। पर मवध्यं तस्येमानि च नौणि वितकाणि भवेगः, यदि हि खर्गते च विक्रमादिखे स्थितस्य सुबन्धोः समनन्तर मेव पणीतं स्थात् पातञ्जनं नाम महाभाष्यम्, तर्हि काम्मीरराजाभिमन्यसमये विक्रमादित्यजन्ततो बज्जपूर्व मिप चन्द्राचार्यादिभिः कथं तद्भाष्यपुत्तक मवाप्त मिति प्रथमम्। सर्वेरेव पुरातत्त्वानुसन्धित् भिर्महाभाष्यस्यास्य खीछजन्मपूर्वप्रणीतल मेकवान्यतो निर्णीत मेव ; स सर्वसिद्धान्तोऽपि कयं न व्याकुण्येतैवेति दितीयम्। चिप यदि हि नाम महाभाष्यकारः खिल्लदानी प्रचितानमङ्गभारतादपि परभवः स्यात्, तर्हि महाभाष्येऽन पदिर्शितं रुद्धनुमार्युपाख्यानं (घु॰ ए॰) प्रचित्तमहाभारतीयानुरूप मेव नथं न दृश्येतेति हतीयम्।

स्रान्मते तु कालाझराच्चरताङ्गते तन्महाभाष्यपुस्तके सुवन्धपरज रव कस्मित् तच 'वासवदत्तिकः' प्रभःयभिनिवेश्य तस्य नराच्चरत्व मुद्धारेति । स्रत रव प्रवादोऽपि "यच लालायितः फग्गी"—इति ।

महाभाष्यक्रतो भगवतः पतञ्जलेः सुबन्ध्वादिवज्जपूर्वभवत्वे, खपरा चैघोप-पत्तिः समानोचा, -यो हि नाम वासवदत्तान्ततः सुबन्धोर प्यत्तरभवः, तेन चावप्यं कालिदासस्य कवेरप्यत्तरभवेन भवितयम्; खीक्तते च तथा का लिदासक्तान् प्रयोगानप्यवेच्यावध्यं तत्र भाष्ये तथेवेख्यः प्रणीता दृश्येरन्; न च तथा दृश्यन्ते, नापि तेषु भाष्यक्तता कञ्चन विचारः क्तत इति प्रशामः ; प्रत्यत सिद्धान्तकी सुदादी तादृश्प्रयोगाना मप-प्रयोगल मेव निर्णीत मवलोक्यते। तथाहि—'अवैहि—इति टिडिस्सा-धुरेव'-इति (अ॰ ए॰); किञ्च 'कथनार्हि शार्वरस्य तमसो निषिद्धये इति कालिदासः, अनुदितौषसरागा इति भारविः, समानकालीनम्, प्राक्ताखीनम्,-इत्यादि च? अपभंगा रवते इति प्रामाणिकाः'-इति (तद्धि॰ ग्रे॰)। अपर मप्यचेदं विवेचम्, -- महाभाष्यप्रवितानां पाणि-न्यादिविरुद्धाना मपि प्रयोगानां साधुत्वं मन्यते ; कालिदासादीनां तु तत्पु-वंजले तत्तत्रयुक्तानां कथ मुचतेऽसाधल मिति ? यथा दश्यत एव हि पाणिनीयधातुपाठविरुद्धः प्रयोगोऽसौ भाष्यकारस्य—"आदित्यसामिपाये सज्जते"-इति। नं चेदृशप्रयोगस्यासाधुल माशक्कित मणि केनचित्; प्रताह च नेयटः—"सज्जते इति, भाष्यकारवचनादातानेपदम् (३अ० १पा॰ रचा॰)"-इति। तत उत्तर मिदानीं तु भागवतादावपि बज्जनैव प्रयुक्तं दृश्यते 'सज्जते'-इति ; ततो वय मिष तथा प्रयोक्तं सदैव

<sup>\* &</sup>quot;प्रायण पञ्चते भान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु"— इति भाग० पु०४.१९.२५.। सद्याभारतीयभीयापवान्तर्गत्मीतापवान्तिमाध्यायीयसप्तदशस्त्रोकव्याख्यानावसरे श्रीधर-खामिनापि प्रयुक्तम् "यस्य बुद्धिनं लिखते, दष्टानिष्टबृद्धाः कर्मसु न सज्जते"— इति ।

सक्जामहे एव। एवं "भाष्यकारक्त त्वकतिग्रहको मकतिग्रहक इति रूपे इस्रापत्तिं सत्वेदं स्त्रं प्रवाचखो"—इस्रेवमादयश्चोक्ता दीच्तितादिमिः (वै॰ सि॰ को॰ अ॰ पु॰)। खहो मतप्रावस्यं तस्य भगवतो याक्रणेषु! खिल स्त्रं पाणिनीयम्—"खवाद् ग्रः (१.३.५१.)"—इति, स्तेन पाणिनिमते प्रमूयत एवं 'खवर्यणाते'—इस्रेवमादीना मिप प्रयोगानां साधुलम्; पर मच भाष्यक्ता "स्यातिक्त्वपूर्वो न प्रयुच्यत एव"—इस्रुक्तम्; स्तस्मादेव प्रासनाद्य 'खवर्यणाते'—इस्रेवमादीन् प्रयोक्तं न चमते कश्चिदपि। तदेवं कालिदासादीना मपप्रयोगानवेच्य तेषां साधुलाख्यापनाय पातञ्जने महाभाष्ये कस्याप्येकस्य यलस्यानुपनाभात्, पाणिन्यादिमतिवरुद्धाना मिप भाष्योक्तानां प्रयोगानां प्रिस्टरहीतलोपनाभात्, पाणिनिमतिसद्धाना मिप प्रयोगानां पतञ्जनिवारितानां यवहारादर्भनाचावस्य मेव महाभाष्य-कारस्य भगवतः पतञ्जनेः किन कालिदासादितो बद्धप्रचीनलं मन्त्य मेविति किं तस्य सुबन्धपूर्वजलविचारेणेयनम्।

खय पतञ्जिनिषये उपर मिप निश्चिद् समानोचियतय मिला। तथा हि

— 'खय मेन पतञ्जिनः वैद्यासास्त्रप्रयोतािष, योगमास्त्रप्रयोतािष'— इत्येनं
प्रवादः सुप्रचित्तः श्रूयत एव। पर मस्य नामिन्य मेन नीज मनुगच्छामो नान्यत् निञ्चने खयाद्या एनेषः प्रवादः। ''योगेन चित्तस्य पदेन
वाचां मनं प्रशेरस्य तु नैद्यनेन। योऽपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जिनं
पाञ्जिनिरानतोऽस्मि"— इत्येष स्नोनोऽपि तदनुगत एव। च्यपि वा नैद्यासस्ते
च्यासीदस्य महाभाष्यकारस्यानगम इति तु प्रतीयते; इह हि भाष्ये
बज्जन तथाप्रयोगदर्भनात्। तथाहि— ''वाितकम्, पैत्तिकम्, स्निष्मकम् ॰
— ॰ सािन्नपातिकम् (पू च्य॰ १ पा॰ १ छा॰)''— इति, ''दिधनपुसम्मत्यद्यो ज्वरः ॰ — ॰। नङ्गनोदकं पादरोगः ॰ — ॰। च्यायुर्धृतम् ॰ — ॰।
(६ च्य॰ १ पा॰ २ छा॰)''— इति, ''एतभोजन मारोग्यस्यादः (६ च्य॰
४ पा॰ १ छा॰)''— इत्यादि च। तदेनं कि स्वत् नैद्यकभाष्यिवभेषस्य
कर्नृतां च पतञ्जनेरस्य सीकर्त्तुं मुत्सहेत चेत् सीकरोतु नाम, परं योग-

शास्तीयमूलस् व कर्नृतं लस्य नेव स्वीकार्यम् ; न ह्य व काणि योगविषयः को दाहरणानि दृश्यन्ते, येन चास्य योगशास्त्र चलस्याणि परिचय उप-लभ्येत ; नाणि हि व्याकरणे वैद्यके वा मूलस् चक्र कृतं दृश्यतेऽि तु भाष्यकर्त्तृत्व भेव ; तथा च यदि नाम योगेऽप्यस्य किस्वित् कृतित्वं स्वीकार्यं भवेत्तदिण तद्भाष्यविषये एव सम्भवो न कदाणि तत्सू चांग्रे। तादृशं योगभाष्य मिल्त लुप्तं वेत्यन्यदेतत्। षड्गुरुश्चिष्यक्षेत्वोऽिण च तादृश्यप्रवाद-मूलक एव। हन्त! यदा हि तेनानेखि "यत्यणीतानि वाक्यानि भगवांस्तु पतञ्जिः। व्यास्त्रत् कर्नः। योगाचार्यः स्वयं कर्त्ता योगशास्त्रनिदान्योः"—इति (ख॰ भा॰)। तदैतन्न स्मृतं कि मिल्ति व्यासक्तं भाष्यं तस्य योगशास्त्रस्थिति। पाणिनिस्त्रचाणां भाष्यस्य कर्तुः पतञ्जनेः पाणिनिपरभवत्वे कास्ति वक्तव्यता ;—"पाराश्चर्यश्चात्तिभ्याम् (पा॰ ४० ३० १९०)"—इति स्त्रचदर्भनात् पाणिनेस्च पार्श्यर्थयासपरज्ञतं यञ्यत एव। तद्य कथयतु नाम नामेक्यस्रवणादेव व्यक्त्यभिन्नवादी भवान् योगशास्त्रं खलु पाणिनिपरभवच्चेत् कथं तद्भाष्यकारत्व सुपपयेत तत्पूर्वजस्य तस्य व्यासस्थिति?

स्वसन्ये तु, —योगणास्तस्य पातञ्जनस्य भाष्यनारे। व्यासः, भिन्नुसूत्रस्वती व्यासात् विभिन्नो बद्धपरभवस्थितः; "सुवनचानं सूर्ये संयमात् (पात॰
३.२४.)"—इति सूत्रीयभाष्येऽनितप्राचीनपुराग्यादिसम्मतसुवनवर्णनदर्भनात्
तस्य अयप्रचलितमचाभारतकारादेरिवानितप्राचीनत्वावगतेः, लिपेरार्षत्वानवगमादिभ्यस्थ। यवं बसूव च कस्थिदपरः पतञ्जलियीगस्त्रच्छत् दर्भनग्रास्त्राविभीवकालिकः, पाणिनितोऽपि प्राचीनः। तथाच पातञ्जलं नाम योगग्रास्त्रं पाणिनितो बद्ध प्रागेव प्रणीतम् ; प्राचीनतमे भिन्नुस्त्रोऽपि "यतेन
योगः प्रत्युक्तः (२.१.३.)"—इत्येवमादिदर्भनात्। स्रत यव सम्पृचानुरुधाः
(३.२.१४२.)"—इति पाणिनीयस्त्रत्रेण पातञ्जनग्रस्त्रविचितयोगाभ्यासकारिग्येवार्थे साध्यते 'योगी'—पदम् ; न व्य पातञ्जनात् प्ररातनं कि
मप्यक्ति स्वासीदा योगणास्तम्। स्रत यव च पतञ्जलिग्रब्दस्य व्यक्तिविग्रेष-

नामलाद्युत्पद्मप्रातिपदिक मिति पाणिनिना उपेचितस्यापि कात्यायनक्षते "प्रकन्ध्वादिषु पर रूपम् (पा॰६.१.६८.)"—इति वार्त्तिके ग्रहणं लच्यते ; प्रकन्ध्वादिगणपाठे दृष्यते हि "पतञ्जिलः"—इत्यपि। न चात्र किचिदुक्तच्च भगवता भाष्यकारेण ; गणपाठे। हि येन केन चित् क्षतः स्थात् पर मस्मान्महाभाष्यकारात् प्राचीनतरेणैव केनचित् क्षत रवेत्यत्र च नाह्ति सन्देहः ; खत रव "सिद्धन्तु रौज्ञादिषूपसङ्घानात्। \* \* \*। के प्रनरोज्ञादयः ? ये कौद्यादयः (पा॰ ४.१.७६.)"—इत्येवमायुक्तं सङ्क्तित तत्र तस्येति।

वेदान्तस्त्राणां प्रणेतुस्यायं परभवः। यदस्येतत् स्तं पाणिनीयम्—
"पाराण्यीण्वालिभ्यां भिन्तुनटस्त्रयोः (४.३.१९०.)"-इति, स्वन्न पाराप्रार्थण्येत्र वेदान्तस्त्रम्यतो याससीव बोधात्; स्वय वेदान्तिप्रसिद्धाना
मेव हि स्त्राणां पाणिनिकाले भिन्तुस्त्रेति यपदेण् यासीत्, न चान्यत्
किस्न भिन्तुस्त्रं नामेति।स्रत एव वेदान्तस्त्रभाष्यवार्त्तिकस्तत् वालस्त्रणानन्दोऽपि सर्वेष्यधिकरणेषु भिन्तुस्त्रम्यतः मित्याद्यस्या पाराण्यं यास मेव
प्रणानाम विविधप्रकारेण वर्णयन्। तथाहि, खात्माधिकरणभाष्यवार्त्तिकारमे (स्० ४. ९. २.—'खात्मेति तूपग्रच्हिना ग्राह्यिन्त च')—
"पाराण्याः प्रथयतु परं भाव मयाहतं स्वम्, स्त्रे स्वीये सकलविद्धां
मोदमूलसभावम्। किष्यैर्विश्वरिप परिष्ठतः पैलपूर्वेः प्रतीतेः, स्वाचृडं मे
सजलननदाकारदायादमूर्त्तिः"-इति, तथाध्यन्ताधिकरणभाष्यवार्त्तिकारमे

(स॰ ८. २. ३.—'सोऽधको तदुपगमादिशः')—''भिन्तुयोगहातं यासं एक्कर च गुरं परम्। स्मृत्वा याकुर्भ हेऽध्यत्तस्त्रभाष्यस्य वार्त्तिकम्''— इति। एवच्च यान्यखिलस्त्र्त्राणि भिन्तुस्त्र्त्राणीति पाणिनिकाले प्रियतानि, तान्येवेदानीं ब्रह्मस्त्र्र्त्राणीति वेदान्तस्त्र्त्राणीति च कष्यन्त इति स्पृटम्। सङ्ग्रहकारस्तु व्याद्धिः पतञ्जलेरस्मात् पूर्वतन इति तु "सङ्ग्रहेऽस्त सुपागते (घो ए०)''—इति वाक्यपदीयवचनादिश्यच्च सिद्ध मेव ; तस्मिन् व्याद्धि-काले ऽप्यस्य वेदान्तदर्शनस्य ब्रह्मविद्येति प्रसिद्धिरासीत्। तथाहि विद्यतिवस्त्रारम्भे स्लोकित मेतद् खय मेव व्याद्धिना,—"ब्रह्मविद्या-गुरुं श्रेष्ठं भारद्वाजं ब्रह्मातिम् (१.३.)''—इति। तदेतस्य ग्रत्थस्य पातञ्जलात् प्राक्षनत्वस्य तु का कथा ? व्याद्धितः, पाणिनितस्वापि प्राक्षनत्व मेवेति।

न्यायवैग्रेषिककाराभ्या मध्ययं पतञ्जिक्तः परभव एव। दृश्यत एव हि नैयायिकाद्यनुमानप्रणाल्यादिकं तत्नृते महामाध्ये। तथाहि—"धूमं दृष्ट्वा ष्यप्रिरचेति गम्यते (२ ख०९ पा०९ छा०)"—इत्यादि। वैग्रेषिक—न्याय-कारयोः कणभन्नान्वचरणयोश्च वेदान्तसूचकार—पाराण्य्ये—समकालिकत-ष्वेहिवानुपदं प्रतिपादिष्यामः।

साङ्घाचार्यात् किपलाचायं परभवः। अत यवात्रोक्तं दृश्यते कापिलमतम्- "अथवा भवित व कि खित् जाग्रदिप वर्त्तमानं कालं नोपलभते।
तद्यथा। वैयाकर्णानां शाकटायनः रथमार्ग आसीनः शकटसाधं यान्तं
नोपलेमे। किं पुनः कारणं जाग्रदिप वर्त्तमानं कालं नोपलभते? मनसा
संयक्तानीन्त्रियाण्युपलब्धो कारणानि भवन्ति, मनसोऽसाद्रिध्यात् (३ ख॰
२ पा॰ २ खा॰)"-इति। अपरत्र चैवम् "षड्भिः प्रकारेः सतां भावाना
मनुपलब्धिभवित। खितसिन्नकर्षात्, खितविप्रकर्षात्, मूर्त्यन्तर्यवधानात्,
तमसाद्यत्वात्, इन्त्रियदोर्वेल्यात्, खितप्रमादादिति (४ ख॰ १ पा॰
१ खा॰)"-इति। तदेवमादीनां दर्शनात् कापिलशास्त्रप्रचारात्यरभवत्वं
चास्य पतञ्जलेः स्रथक्तम्। खिप वास्य किपलपरभवत्विचारस्त दूरे
खास्ताम्, तत्सम्मदायीयदितीयप्रक्षादास्र स्थायं पतञ्जलिक्विविचाने स्वः

स्तत्पूर्वजेनापि हि वार्त्तिककारेण कात्यायनेन "आसरेरपसङ्घानम् (पा॰ ४.१.१८)"-इत्युक्तत्वात्। श्वासरिहिं साङ्घाचार्येषु दितीय इति दृश्यते। तथा ह्युक्त मीश्वरद्ययोन—"प्रवार्थेचान मिदं गुद्धं परमर्षिणा समाख्यातम्। \* \* \*। स्तत् पविच मग्रं सुनिरासुरये ऽनुकम्पया प्रदरी- (सा॰ त॰ को॰ ६८, ७०)"-इति। 'परमर्षिणा कपिलेन'-इति च तच वाचस्पतिमिश्रद्यता टीका। प्रवचनभाष्येऽप्युक्तम्—"आदिविद्वान् निर्माण- चित्त मिथिष्ठाय कारुखाद् भगवान् परमर्षिरासुरये जिल्लासमानाय तन्तं प्रोवाच (१.२५.)"-इति।

पास्रपतदर्भनकाराचासौ भाष्यकारः कनीयान् । स्रत एव तत्नृतेऽच महाभाष्ये दृष्यते—"शिवभागवतः (५ स्व०२ पा०१ स्वा०)"-इति पदम्। "भगवान् भिक्तरस्य भागवतः, शिवस्य भागवतः इति षष्ठीसमासः"—इति च तच व्याख्यातं क्रेयटेन। एव भिद्यः "सौर्यभगवता उक्तम् (० स०२ १ षा० २ष्वा०)"—इति दर्भनाचावगम्यतेऽस्य पतञ्जलेः सौरसम्पदायारमभाच परभवत्व भेव; सौर-सौर्ययोर्न ह्येव भेदः। वस्तुतः सौरसम्पदायः खलु शैवसम्पदायादिष बद्धप्रातन एवति प्रामाणिकाः।

चार्वाकादिन (क्लिक दर्भ नम्मास्त्राणि तु वद्धप्र । त्यात्य न विश्व स्थात् विचार्थम्, परं नाक्तिक भावः खनु पाणि निकाले ऽपि स्थित एव। स्थत एव सि हि स्वयामास—"स्वित्त निकालि दिष्टं मितः (४. ४. ६०.)"—इति । ममुसं हिताया मिप नाक्तिक भासनवचनानि सन्त्येव, तानि चानुपदं प्रदर्भिष्यामः। पतञ्जिनापि सस्य नाक्तिक मतज्ञता प्रकाणितेव। तथा हि—"किञ्च भोः स्रोका स्विप प्रमाणम् ? किञ्चातः ? यदि प्रमाणम्, स्वय मिप प्रमाणं भिवतु मर्चति—"यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डनं महत्। पीतं न गमयेत् स्वगं किन्तु अतुगतं नयेत्"—इति। प्रमत्तगीत एषः। भवतो यस्वप्रमत्तगीतः तत् प्रमाणम् (१ स्व०१ पा०१ स्वा०)"—इति। 'यदुदुम्बरित। स्वयं स्रोकः सोज्ञामणीयागे स्रापानस्य दुरुत्व सुद्भाव-यति। प्रमत्तगीत इति। प्रमारेन विप्रतिपद्भक्तेन गीत इत्यर्थः"—इति च

तच कैयटः। श्रास्तमाते तु 'उदुम्बरवर्णानाम्' उदुम्बरकाष्ठनिर्मितानाम्, 'घटीनाम्' ग्रहेतिप्रसिद्धानां सोमपाचाणां 'यत् महत् मण्डलम्' श्रुक्त-म-स्थ्यादिसमूह माध्यये प्रसिद्धम्, तत् 'पौतं' सत् पानकारिणां 'स्वगं न ग्रमयेत्' 'किन्तु' 'क्रातुगतं' कम्मानुगतं श्रमकष्ठादिक मेव 'नयेत्' प्राययेत्। इत्येव तदर्थः। किञ्चेहत्यः प्रमत्तप्रव्दो नास्तिकपर एव भाष्यकाराभिष्रेतः।

काभ्मीरेन्द्रात् जलूकाचाय मर्वाचीनः। यतो ह्युक्तम् ''यत्तेन द्वतं न च प्रोक्तम्—वारक्चं काव्यम्, जालूकाः स्लोकाः (४ घा॰ ३ पा॰ १ घा॰)'' —इति। एष च वरक्चिः काव्यायन एवः स एव व्याकरणस्य वार्त्तिक-कारः ; पतञ्जलेरस्य तत्परभवले कोऽस्ति विचारः ; परं जलूकेन राज्ञा द्वताः स्लोका घ्यप्यस्य महाभाष्यकारस्य पतञ्जलेरासीद् विदिता इतीस्यं ततोऽपि पराचीनलं व्यक्तम्।

वार्त्तिकतार-कात्यायनात् परभवलन्वस्याविचारित मिप सिद्ध मेव, परं ततो बद्धकालकतावरजल मस्येत्यपि प्रतीयत इति तु प्रदर्भनीयम्। तथाच्चि पठितच्चेदं वार्त्तिकम्, — "७-प्रच्यो सानुवन्यस्योपसङ्घानम्"— (पा॰ ४.१.१५.)" – इति; "कथं स्त्रीनाम सभायां साध्वी स्यात्" — इत्युक्ता च (४ च्य०१ पा॰ २ च्या०) खिष्डतं तदार्त्तिकम्। "यच्चसभायां विदुषा मेव पुरुषायां साधुलाधिकारादिति भावः" — इति च तज्ञाच् तट्टीकाकारः कैयटः। तथाचेदं सुयक्त मेव कात्यायनकाले यच्चसभादो स्त्रीयां गमनं न देषावच्च मासीदिति तेन पठितं तथा वार्त्तिकम्; पतञ्जलसमये तु यच्चसभादो स्त्रीयां गमनं दोषावच्च मेवेति परिच्चतं तदितीत्यं सिद्ध मेव वार्त्तिककाराद् बद्धवीचीनोऽयं पतञ्जलिरिति।

(मनुसंहिता) मनुसंहिता तु या खलु स्विनिव्हा, सैवातिप्राचीना, मानवनल्पस्वादिभिः समानवयस्का, समानमाना च। महाभाष्ये (१ष्य॰ १पा॰ ७ष्या॰) यदुत्तं "नैव ईश्वर खाचापयित, नापि धम्मस्वनाराः पठ-न्ति"-इति, तत्ताटणमन्वाद्यभिप्रायेथैव। इदानीं प्रचलितो मनुसंहितेति प्रसिद्धो ग्रश्चसु भरगुपोक्त इति भरगुसंहितेत्येव व्यवहार्यः; परं ज्योतिष- प्रास्त्रेभगुसंहितेति ग्रश्चित्रस्य, इतोऽपि प्राचीनस्य दृष्टचरत्वात् न तथा व्यवहृतोऽयं लेकिः। एतस्य ह्युपक्रमे प्रत्यध्यायावसाने चास्य भगुप्रोक्तत्वं स्पष्ट मेवेति न च तत्रास्ति प्रमाणपदर्भनीयतेति। तदुक्तं साङ्घीयकौसुदीप्रभायां सम्बद्धेणेतत्,—"पञ्चित्रस्यः सूचकारः चासुरिश्चिः; कापिन मिति प्रविद्धित्त् सम्पदायप्रवितः; भगुप्रोक्तसंहिताया मित मनुसमाखां"—इति।

तस्येतस्य मनुसंहितेतीदानीं प्रसिद्धस्य स्गुसंहितासन्यस्य प्रणयनकाल-निर्णयसु सुदुष्कर एव ; सामान्यतस्त एतन्मनुसंहिताकारः नौद्धधनी प्रचारकात् खलु प्रान्यमुनेः, रामायणलेखकादादिकवेर्वास्मीकाच प्राचीन-तमो वार्त्तिककारकात्यायनात् पराचीन इति वक्तं भ्रक्यत एव। यत-स्वाच संहितायां महाभारते इवाहिंसाधर्मी विशेषती नोपदिष्टः, न च बौद्धधम्मप्रकाणितनिर्वाणमुक्तिप्रसङ्ग्य, चत रवास्याः बौद्धधममप्रचारात् प्राचीनल मवगम्यते। बौद्धधर्मसुप्रचारोत्तरप्रकाशिते हि महाभारते ऽहिंसाधर्मी निर्वाणमोत्त्रस्थोतः ।—"बह्रनां यज्ञतपसा मेकार्थानां पिता-मह । धर्मार्थं न सुखार्थार्थं कयं यज्ञः समाहितः"-इत्यादिः, अहिंसा सकतो धर्मी हिंसाधर्मक्तयाहितः। सवक्तेऽहं प्रवच्यामि यो धर्माः सत्यवादिनाम्"-इत्यन्तसाध्यायो द्रष्ठयः ( ग्रा॰ प॰ २०१ स्व॰ १-२० स्रो )। श्वस्तित्रधाये यज्ञगतवधस्यापि दुष्कृतलं वधलञ्च वर्णितम् ; तदे-तन्महाभारतकारस्य बौद्धसंसर्गणल मेवावबुद्धाते। मनौ तु-"मांस-स्थातः प्रवच्यामि विधि भच्यणवर्जने"-इत्यारभ्य चिंग्रच्छ्रोकेष मांसस्य भच्च गवर्जने विचिते (५ अ०२६-५६ स्रो०)। तत्र वयामांसभच्चे प्रवित्त-स्रेत् भच्चयतु, निरुत्तिश्चेत् महाफल मिल्येव प्रतिपादितम् (पूर्व)। देव-पिल्लात्यादी तु मांसभन्त्रणे न कोऽपि दोष उताः (३२); मध्यकादी तु विचित मेव मांसमन्त्रणम् (४१), यजादौ तु कता हिंसा, चहिंसैवेळाप कथितम्। अत एव ब्रुमः, - अहिंसाविधेः प्रशंसनान्महाभारतस्य शाका-बुद्धपरजलम्, तथैव हिंसाविधेर्विधानाच मनोक्तत्पूर्वजल मि। एव मेव भीषापर्वणि—"कामकोधिवमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्। खिभतो ब्रह्म निविश्वां वर्त्तते विदितात्मनाम् (२६ ख० २६ खो०)"—इत्येवमादि । मनौ तु
प्रथमाध्याये (१०१-१०६) चिष्ठ क्षोकेष्ठ यानि फलान्युक्तानि, न तचात्ति
निर्वाणं नाम ; तचेव दादणाध्यायेऽपि "प्राप्यते ह्यस्तं ततः (०५)"—
इति, "खाराच्य मधिमच्छित (६१)"—इति। "नैःश्रेयस मिरम् (१०७)"
—इत्यादीनि तु दृष्यन्ते, परं न क्वापि बौद्धप्रचारितं निर्वाणपद मिति।
तदेवं प्राक्यस्य ज्ञानलाभात् पूर्व मेवेदं प्रास्त्र मिष्ट प्रथित मित्यच
नैव संण्यः। प्राक्यज्ञानलाभन्तु खी० पू० ५०० वर्षेऽभूदिति निर्णाति
मेवेति। न खलु कस्य चिदपि धर्म्भणास्त्रस्य प्रतवर्धाद्गुनकाले एव भवेदभ्यदयः, नापि तद्गुनतो भवेत् प्रभावान्यत्मम्, न च तत्प्रभावान्यत्म मन्तरा
खन्यधर्मे मितिभविति कस्यचिदपीत्मन्यधर्मणास्त्रोत्यानसम्भवः। खतः
प्राक्यमुनिकालादन्यूनप्रतान्दोद्वयपूर्व मेवेदं मानवं धर्मणास्त्रं समुत्यद्व मिति
च सुतरां सम्प्रयते।

च्यपि नाम रामायणितिपत्त प्राक्यमुनेर्जन्मतः प्ररेवित च्यथापक लासेनादीना मिप सम्मतम् । तत्र मनुवचनो द्वृतिदर्भनात् मनुसं हितायास्यास्याक्तत्यूर्वकालिकत्व मिप व्यक्तम् । तथाहि तत्र कि व्विन्धाकार्ये — "श्रूयते
मनुना गीतो स्रोको चारित्रवत्यलो । ग्रहीतो धन्मकुमलेक्तथा तचरितं
मया। 'राजभिष्टं तदर्यस्य काला पापानि मानवाः। निम्मलाः खर्म मायान्ति
सन्तः सक्तिना यथा ॥ प्रासनादापि मोच्चादा क्लेनः पापात्यमुच्यते ।
राजा त्यप्रासन् पापस्य तदवाप्नोति कि व्विषम् (१८. ३०, ३१, ३२.)"—
इति । राजभिष्टं तदर्यस्थास्य व्यति स्रोको तु मनुसं हितायाः समुत्यित्तर्वृनं प्राक्यबुद्वजन्मतो बद्धपृत मेविति ।

किञ्च H. H. उद्दल्भन्-महोदयसा विचारती ज्ञायत रवैतत्, जलू-काख्यो नरपतिरासीत् खीरुजन्मतः पूर्वं सप्तमभ्रताब्द्या मिति ; राज-तरिक्षणी-प्रथमतरक्षदर्भनाचावगम्यते खासीत् स भीव द्दति । तथाहि— "विजयेश्वरनन्दीश्चित्रच्छेश्वर्णू जने। तस्य सर्वागरो राजः प्रतिज्ञा सर्वरा अवत् (१३.)"—इति। तदेवं जलूककाले विजयेश्वरादि जिङ्गनामस्मरणात् ततः पूरेव श्विधमें सुप्रचित इत्वर्णि यक्तम्। एवं चि श्विधमें प्रचारोऽवस्य मन्यूनास्थ्यताच्दीतोऽि पूर्व मभवत् खीस्यजन्मतः इत्वप्युक्ते न कि स्वदोषो ज्ञाने । मनुसं चिताकाले तु नैव श्विषासनो द्भूता; सत्यां चि तस्या मवस्य मेव तत्र श्विष्णू जाप्रकारादिक सुपित्रसं दृश्येतेव; नात्र तु कि चित्र प्रसङ्गतोऽिष श्विष्णू जाविधिराख्यातः; "मनसीन्दुं दिशः श्रोते कान्ते विष्णुं वले चरम्। वाचिसं मित्र मुत्रागे प्रजने च प्रजापतिम् (१२. १२१.)"—इति दर्शनात् बलाधिस्राद्धलं चरस्येति मनुसं चिताकारसम्मत मित्येव बुद्धाते, तथा चन्द्रादेश्व मने ।ऽधिस्राद्धलादिकम्; परं नेत्यं श्वित्रक्ति वर्णापनपूजनादीनि तत्समये प्रचित्रतानीति ज्ञायन्ते। तथाच श्विधमी-वर्णावाच प्रागेव प्रणीतिषा सं चिता स्रगुणा मनुप्रणीतधिमस्त्र ज्ञानमतो दिर्णावाच प्रागेव प्रणीतिषा सं चिता स्रगुणा मनुप्रणीतधिमस्त्र ज्ञानमतो उत्यूननवमश्वराच्द्रा मेतस्याः स्रतिसं चितायाः सम्पनं प्रणयन मिति जभ्यत एव।

यद्यचित, — मनुसंहितायाम् "पाषि छिनो विकर्मे छान् ( ४ अ० ३० आ) "-इत्यस्य याखानावसरे द्वदत्तट्टीकाकारः कुल्लूकः — "पाषि छिनो वेदवा स्ववति कुधारिणः पाक्यि मिनु स्वपणकादयः" — इति ; तथा च बौद्ध-धम्मप्रादुर्भावकाल मेवास्याः संहितायाः सम्पद्यते ? इति । स्वच ब्रूमः ; — तथो तथा तस्येव कुल्लूकस्याध् निकलं प्रकटितम् ; किं तेन मूलकारस्य ? मूले हि न कि स्वित्य धाभाषो द्वपि दस्यते । वस्ततः कुल्लूकभट्टकता मनुटीका नातिप्राचीना, नेव समीचीना ; ततः कि स्वत् कि स्वत् तच व्याख्यादेषो दिश्वस्य स्वतः प्रवा । तथा हि — मनुसंहितायाः स्रस्थि प्रकर्णे "मध्ये व्योम दिश्वसारावपां स्थानस्य प्राप्यतम् (१.१३.)" — इति व्याख्याना-वसरे तृत्तं तेन "समुद्राख्य मपां स्थानस्य प्राप्यतम् "सागरान् समुद्रान्" — इत्येव । (१.२३.)" — इति व्याख्यानावसरे द्रयक्तम् "सागरान् समुद्रान्" — इत्येव ।

तदेवं कथिते पुनरुतिदोषो भवति ; अपि पूर्वच 'मध्ये'-इत्युत्तम्, दिग्योम्रोः साइचरें द्यास्त ; तदेतानि नैवालो चितानि । अस्मन्मते तु पूर्वच माध्यमिकं जनस्थान मेवेष्टम्। मेधातिथिनाप्युत्तं तथैव "अपां स्थानम् = अन्तरिच्ते ससुद्रम्"-इति (१. १३.)। इतोऽप्याश्चर्यं मेतत्,-प्रथमेऽध्याये "पाषगढुः गणधर्मां (११८.)''-इतिवाखाने सः खय मेवोत्तवान् कुल्लूकः--"पाष-खिनः = विकर्भस्थान्-इत्यादयः (४.३०.), तेषां प्रधम्भानभिधानात्"-इति ; चतुर्थाध्याये तु पूर्व सुक्तं विस्तृत्येव किं व्याचरे "पाषिखनः = वेद-वाह्यव्रतिकङ्गधारियाः ग्राक्यभिचुच्चपयाकादयः, विकम्मस्थाः = प्रतिषिद्ध-वित्तिजीविनः"-इति । कुल्लूकक्तत-प्रथमाध्यायीय-व्याख्यानानुसारत एवास्य चतुर्थाध्यायीयवचनस्य व्याख्यानं भवेचेत्, तथापि विकर्मस्यादीनां तच्छ्लोका-भिच्चिताना सेवाच पाषि खिलेन यच्यां याच्येत ? न तु शाक्यादीनाम्। तत् कथ मुता मेव मिति विचारिते, मेधातिथिक्तत्याख्यानानुसारित मेवाच कुल्क्रक्सेट भे खोताविसारणे निदान सुपलभ्यते। मेधाति चिनीम मनु-टीकाकारस्तु नूनं भागवतपुराग्यप्रचारादुत्तरभवः; भागवत मपि तत् प्राक्यबुद्धधम्मप्रचारात् पराचीन मेव। श्रीधरखामिना च नोधितं तत्र भागवते भाक्यादिमतानुगाना मेव पाषिखिलम्। तथाहि-"यानि रूपाणि जयहे इन्द्रो इयजिहीर्घेषा। तानि पापस्य षण्डानि लिङ्गं षण्ड मिहोचते। एव मिन्दे हरत्यश्चं वैण्ययज्ञिघांसया। तद्ग्रहीतविदृष्टेष् पाघराडेषु मतिर्रुणाम्। धर्मे इत्युपधर्मेषु नमरत्तपटादिषु। सच्चते भान्या पेण्लेषु च वाग्मिषु (भाग॰ ए॰ १. १६. २३-२५.)"-इति । ''नग्नाः = जैनाः, रक्तपटाः = नौद्धाः, आदिग्रव्देन कापालिकादयस्व"-इति च तत्राच्च खामी। तदेतत् पाषग्छलच्या मेवानुलच्य भाषित मिच तेन मेधातिथिना— "पाषिखिनो वास्त्र लिङ्गिनो रक्तपटनमचर-कादयः"-इति। कुल्लूकस्तु श्रीधरक्ततां तां भागवतटीकां संस्टृत्य, मेधा-तिधिक्तता मेताच मनुटीकां संबच्चीव विसस्तार मनुप्रथमाध्यायीयं 10

खक्रत मिष व्याख्यानम्,—तत स्वाक्तम् 'पाषिडिनो वेदवाह्यवति क्र-धारियः शाक्यभिचुच्चपणकादयः'-इति।

वस्तुतो ये खलु लोकविमोहनाधें यथासमयं यथे च्छधमी चिज्ञानि धार-यन्ति, त एव पाषाहाः ; अत एवोक्त ममर्सि हेन-"पाषाहाः सर्व लिङ्गिनः (२. ७. ३५.)"-इति । स्वच पाषरहाः खल नास्तिका स्व गस्यन्ते । ते त् चिर मेव स्थिताः ; ततस्वेतन्मनुसंहिताकालेऽपि ताटम्रास्तिकाना मस्तिले कोऽस्ति प्रक्वावसरः ? नास्तिकानां ग्रश्चास प्ररा बच्चव खास-विवयि प्रतीयते। अत रवोक्त मेवम्—"यीऽनधीत्य दिजो वेद मन्यज कुरते श्रमम् (म॰ सं॰ २. १६ ८.)"-इति। 'खन्यत्र = नास्तिकादि-शास्त्रे'-इत्येव मेवात्रास्मद्गुरूपदेशः । पातञ्जले महाभाष्येऽपि दृष्टं प्रदर्शितम् पुरस्तात् "यदुदुम्बरवर्णानाम् (च ए॰)"-इति । पतञ्जलिना किनोद्भतः स च स्नोकोऽवध्यं कुतस्थिनास्तिकागमादेव। सर्वदर्भनकार-सङ्गृहीताः चार्वाकदर्भन मिति पदिभिताः 'न खर्गी नापवर्गी वा'-इत्यादयः स्रोका चिप नास्तिकागमिनदर्भनभूता एव। ताद्यानां नास्तिकाना मेव पाषि एड इति परेन तच मनु स्रोके ग्रह्ण मिस्म् ; स्रितिथ-भावापन्नेस तैः वाङ्मात्रालापेनाप्यर्चनं न कार्य मित्येव तदिधेराष्ट्रयः। ये तुन नास्तिकाः पर मालस्यदोषादिभिः विकक्षीस्याः, किञ्च ये केचित् चास्तिका धाप उदरपूरणाद्ययं वैडालव्रतिकादयः सम्पन्नाः ; तैस्र संसर्गः परित्याच्य रवेति च तप्रक्रोकाण्यः। तदेव मच स्नोके णाक्यबुद्धगन्धो ऽपि न लभ्यतेऽस्मामिस्तिलं कुमी वदाम एवैतर्द्धिप शास्त्रजन्मती बज्जपूर्व मेव जातोऽयं मनुसंहिताकार इति ॥

रतसंहितासमानोचनादेतदप्यवगम्यते,—अयद्य भ्रगः, योगस्त्रकतः धादिपतञ्चनेः, वेदान्तमतपोषकभिचुस्त्रक्वतः पाराण्याद् व्यासात्, मीमांसादर्णनीयादिस्त्रकतः काणकान्धेरिप नैमिनेस, वैशेषिकस्त्रकतः काणादात्, न्यायस्त्रकतो गौतमात्, साङ्खस्त्रकतः किपनात्तिष्क्ष्यादा-सरेसावरं एवेति । समासतः प्रदर्णयामस्तित् क्रमेण । षष्ठेऽध्याये

यतिधर्मप्रकर्णे—"अज्ञा राव्या"-इत्यादिचतुर्द्ग्रञ्जोकानाम् (६६-८२) विश्वेषतस्य तेस्वेव ''प्राणायामैदहेद् दोषान् धारणाभिस्य किल्विषम्। प्रवाहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् (७२)"-इत्यस्य, पुनः सप्तमेऽपि—"इन्त्रियाणां जये योगं समातिसेहिवानिग्रम् (४४)"-इत्यस्य च दर्भनात् ज्ञायत एव, -- आदिपतञ्जलिकताचोगणास्त्रात् परस्तात् प्रणीतेयं संचितित। तज्ञेवाग्रे ''आध्यात्मिकः सततं वेदान्तामिचितं च यत् (८३)"-इति, "वेदान्तं विधिवक्कुला (६४)"-इति, पुनः सप्तमेऽपि-"चात्मविद्याम् (१३)"-इति, एनर्दादप्रेऽपि "सर्व मात्मनि सम्प्रशेत् सचासच समाहितः। सर्वे ह्यातानि सम्प्रशन् नाधमी कुरते मनः ॥ स्रात्मेव देवताः सर्वाः सर्व मात्मन्यवस्थितम् । स्रात्मा हि जनय-व्येषां कर्मयोगं प्रशिरियाम् ॥"-इति (११८, ११६) च। तदेवमादीनां दर्भनात् ज्ञायत एव, -- पाराभ्यं व्यासक्षतां वेदान्तभास्ताच परस्तात् प्रणीतेयं संचितित । मीमांसामू लिकाया एवास्या धमसंचिताया मीमांसा-पर्जलप्रमाणायाल मायासेनेति। चिस्ति सप्तमाध्याये "चान्वीचिकी च (४३)"-इति, दादग्रे "तकीं (१११)"-इति च। एवमादीनां दर्भनात् ज्ञायते वैशेषिकसू चेभ्यो न्यायसू चेभ्यस परस्तात् प्रणीतेयं संहितेति। प्रथमे उधाये षष्ठ-चतुर्देश-पच्चदश्र-घोड़श्रञ्जोकानां दर्शनात्, दादशाध्याये पुनः साङ्खीत्तप्रमाणचयाणा मेव समरणाचावग्रम्यतेऽसी संहितावध्यं साह्य ग्रास्त्रात् परं प्रणीतिति च। इच्च दाद ग्राध्याये द ग्रावरा-परिषदिधी (१९१ स्नो॰) यह्ययते 'हैतुकः'-इति पदम्, तत् साह्यविद एव बोधकम् ; साङ्ख्यस्यैव हेतुशास्त्रत्वात्। दृश्यते हि—"मूले मूला-भावादमूलं मूलम् (सा॰ प॰१.६७)"-इति साह्यसूत्रम्, "प्रक्रातिरिच्च मूलकारणस्य सञ्ज्ञामात्रम्''-इति च विज्ञानभिचुक्ततं भाष्यम् (१.६१. सूत्रीयम् ), "मूलं प्रकृतिरविक्वतिः"-इतीश्वरक्षणावचनच ; रवमादीनां दर्शनात् साङ्ख्यास्त्रस्य मौलिकातं प्रतीयते सन्यगेव। अवैवैकं सूचम् ''द्रेश्वरासिद्धेः (१. ८२)''-इति, तदेवमादीनां पर्यानोचनया नास्तिका-

सम्पादन मिप सुकर मिति मन्तैनोक्त मिहैन भगुणोक्तायां मनुसंहितायाम्—"योऽनमन्येत ते मूले हेनुशास्त्राश्रयाद दिनः। स साधुभिर्विह
स्कार्यो नास्तिको नेदनिन्दकः (२.११.)"—इति। अपरह्नैकं सूनं साश्चास्य "सिद्धरूपनोद्धृत्वाद्दान्यार्थोपदेशः (१.६८.)"—इति, "तस्मादिष
चासिद्धं परोच्च माप्तागमात् सिद्धम्"—इति च तदनुगता रेश्वरक्षम्पीयकारिका; तदेनमादिभ्यः प्रतीयत यन साङ्ख्यदर्शनस्य नेदानुगतत्वद्य।
स्वत यन चात्र संहितायां दशानरायां साङ्ख्यिनरोऽपि नियोगो निहितो
"हैतुकः"—इति (१२.१११)। पाणिनिनार्त्तिककाराच कात्यायननोक्तं
वार्त्तिकम्—"खासुरेक्पसङ्खानम् (पा० ४.१.१६. ना०)"—इति;
ततस्वास्यासुरिपरभवत्व मिप सुतरां सम्पद्यते। तदेनं प्रदर्शितनामभ्यः
मङ्भ्योऽपि दर्श्वनशास्त्रेभ्योऽर्वाचीनेषा मनुसंहितेति प्रियता भगुसंहितेति
स्मुट मनगम्यत यनेति॥

एवाच वसां दर्मनानां पौर्वापर्यविषये वहत एव वादा उपलभ्यन्ते।

खस्मन्मते तु साङ्क्यदर्भनस्यैवास्तिकदर्भनेषु प्राथम्यम् ; साङ्क्यप्रयमाचार्यस्य
कापलस्यैव ''खादिविद्वान्''—इति प्रसिद्धेः ; ताद्यप्रप्रसिद्धौ चाय मेव हि

हैतुरूपलभ्यते,— यद्यपि सर्वविद्यानिधानेषु वेदेषु दार्भनिकमावा स्त्रपि
चिरादेव स्थिताः, परं एथक्तेन दर्भनभास्त्रस्य प्रचारस्तु तेनैव विद्वता प्रथमं

प्रारस्य इति । भागवतादौ भगवदवतारेषु विर्यातक्रमदर्भनाचावगम्यते—

'खान्चीचिकी''—इति प्रसिद्धाया स्वध्यात्मविद्यायाः प्रथमोपदेभकात्

खान्चेयाचायजोऽयं हि कपिल इति । तथाहि—''पद्यमः कपिलो नाम
सिद्धेग्नः कालविञ्जतम् । प्रोवाचासुरये साङ्क्यं तल्यामविनिर्णयम् ।

यस्य मन्देपत्यत्वं दतः प्राप्तोऽनस्त्रयया । स्वान्चीचिक्ती मलर्काय प्रज्ञादादिभ्य जिचवान् (भाग० ए० १. ३. १०, ११. )''—इति । सेषान्चीचिक्ती
विद्येव इदानीं प्रचलितानां वैभेषिकन्यायवेदान्तस्त्रनामां वीज मित्यनुमीयते ; स्मर्थते हि जैमिनीयमीमांसायां वादरायग्रनामकीर्त्तनात् प्ररेव

चानेयनाम। तथा च्लि—"मुख्यानन्तर्यमानेयः \* \* \*। खन्ते तु वादरायग्रः \* \* \* ( मी॰ द॰ ५. २. १८, १९)"-इति । वादरायण एव वेदान्तसूच-क्वदिति तु प्रसिद्धः ; वेदान्त-न्याय-वेश्चेषिक-जैमिनीयमीमांसासूत्रा-गाञ्च समका जिकत्व मेवाभ्युपगम्यते। चतो निरवद्य मेवैतदुक्तं साह्यदर्भन मेव सर्वप्रथम मिति। अत एव स्त्रोक्यते च स्वेतास्वतरोपनिषदि-"ऋषिं प्रस्तं कपिनं यन्त मग्रे, ज्ञानैविभिर्त्ति (५.२.)"-इत्यादि, "नित्योऽनित्यानां चेतनस्रोतनाना मेको बह्चनां यो विद्धाति कामान्। तत् कारणं साह्ययोगाधिगम्यं ज्ञाता देवं मुच्यते सर्वपाग्नैः (ई. १३.)"-इति च। "न वयं षट्पदार्थवादिनो वैग्रेषिकादिवत् (१ ख॰ २५ सू॰)" -इति साह्यस्त्रक्त दितीयकपिलस्य वा पञ्चित्रिखाचार्यस्य वा भवितु मर्हति ; तथाच सति नैतत्सू चदर्भनादिप वैभेषिकादिपर जलं सिध्यति साङ्चादिग्रन्थस्य ; चापि तु साङ्ख्यशास्त्रीयषङ्ध्याय्या एव। कौ मुदोष्रभायाम् — "पञ्चिष्रिखः सूचकार आसुरिक्रियः। कापिल मिति प्रसिद्धिसु सम्पदायप्रवृत्तेः भ्रगुप्रोक्तसंहिताया मिव मनुसमाख्या" - इति । किञ्च "य माज्ञः कपिलं साङ्खाः परमिषं प्रजापतिम् । स मन्ये तेन रूपेण विस्तापयति हि खयम् (ग्रा॰ मो॰ प॰ २१८ अ० ६ स्लो॰)" -इतिमन्ताभारतीयस्रोकवाखाने नीजकाछोऽप्यान् - "स कपिजः, तेन पञ्चिशिखसञ्ज्ञेन तत्प्रशिष्यलात् तत्तुल्यलम्"-इति। तलसमासव्याख्यायां सर्वीपकारिखां तु सुस्पष्ट मेवोत्तं कपिलद्विकादिकम् । तथाच्चि—"अथा-चानादिक्कोशकर्भवासनासमुद्रनिप्रतिवानाथदीनानुद्धिधेः खतःसिद्धतत्वज्ञानो मच्धिंभगवान् कपिनो दाविंग्रति सूत्राणि उपा-दिच्चत्। \* \* \* । सूचषड्ध्यायी तु वैश्वानरावतारभगवत्कापिनप्रयोता; इयन्त दाविं शतिसूत्री तस्या स्विप वीजभूता नारायणावतारम इर्षिभग-वलापिनप्रणीतेति रुद्धाः"-इति । विज्ञानभिच् सतसाङ्ख्यपवचनभाष्याचैव मेवावगम्यते। तथाच्चि- "तलसमासाखं चि यत् सङ्कितं साङ्घदर्भनम्, तसीव प्रकर्षेणास्यां निर्वचनम्"—इत्यदि।

खादिपतञ्जनिगि कतं योगशास्त्र मादिसाङ्ख्यपरज मेव। खत रवोत्तं दृश्यते साङ्ख्यप्रचनभाष्ये— "तत्वसमासाख्यं हि यत् सङ्क्षिपं साङ्ख्यदर्भ-नम्, \* \* \*, षड्ध्याय्यां तत्वसमासाख्योत्तार्थविस्तरमाचम् ; योगदर्भने त्वाभ्या मभ्यपगमवादप्रतिषिद्धस्वैन्धरस्य निरूपणेन न्यूनतापरिचारो-ऽपीति" – इति। वेदान्तदर्भने तु "रतेन योगः प्रत्युक्तः (२.१.३.)" — "योगनः प्रति च स्मर्यते (४. २. २१.)" – इत्यादिदर्भनात्, तस्य योगशास्त्राद्यवरजलं सुयक्त मेव।

कणादगौतमक्ततयोः स्त्रात्मकयोवे शिषक-न्यायशास्त्रयोः समानतन्त्रतन्तु सर्वसम्मत मेव; तत्रापि वैशेषिकस्य प्राथम्ं सीक्षत मस्मत्यियसन्दा मन्नामन्नोपाध्यायचन्त्रकान्ततर्कानङ्कारेणेति । तत्र हि न्यायश्रास्त्र २. ६६.—८. २५.—६७. स्त्रेषु वेदान्तमतपरिदर्भनात्, वेदान्ते
च २. २.११,१३,१८. स्त्रेषु न्यायवैशेषिकमतदर्भनात्,—रवं वेदान्ते
"सान्तादप्यविरोधं जैमिनिः (वे॰ स्र॰१. २. २८.)"—इत्यादिषु जैमिनेर्वामकीर्त्तनात्, मीमांसायाद्याद्यप्रचितायां "कौत्यित्तकस्त शब्दस्यार्थन
सम्बन्धः ॰——॰वादरायणस्यानपेन्ततात् (मी॰ स्र॰१.१.५.)"—
इत्यादिषु वादरायणस्योत्तेखात् न्याय-वैशेषिक-वेदान्त-मीमांसा-सूत्रकाराणां समकान्तिकत्व मेव गम्यते । तत्रापि स्वान्येक्तता स्रान्तीन्तिकी, काशकित्वकता मीमांसा च रभ्यो बद्धपाचीनेव; तयोर्विरनप्रचारकाने एवाद्यप्रचितानां वेदान्तादीनां जैमिनीयमीमांसायाद्य
प्रयोजनीयत्वात्।

सिद्ध मित्यम् साङ्कादर्भनाविष्कर्तुः कपिलसीव दर्भनकारेषु प्राचीन-तमलम्; स्वादिपतञ्जलेक्तत्परजलम्; स्वाजीयस्य, काम्रकृतसेस्य ततोऽव-

<sup>\*</sup> तत्कृतस्य वैशेषिकभाष्यस्य भूमिकाथाम्— न्यायवैशेषिकयोत्तृ'-इत्यारभ्य 'खतो-ऽनुमीयते, कणारेनैव रीतिरेषा समुद्भाविता, जनरकाल मचपारेन विसारिता परिशोषिता समीचीनतथा निवडा चेति' इत्यन्तः प्रवन्धी दृष्ट्यः।

रजलम्; क्याभद्याद्यचरणपाराभ्रयंजैमिनीनां ततोऽष्यवीचीनल मिति॥
(कात्यायनः) सेषा भ्रवमतप्रभवात् पायुपतदर्भनादयजा, प्रदर्भितसाङ्घादिदर्भनेभ्यस्वानुजा, मनुसंचितेति प्रथिता, भ्रगुसंचिता, कात्यायनक्रताद् वार्त्तिकसूत्राचावरजैवेत्यसक्षदुतां प्रस्तात् (चौ, कू ए॰)।
क्रमप्राप्तं तदेवेचोपपादयामः।

तथाहि-"'श्रूदाणा मनिरवसितानाम् (२. ४. १०.)"-इति सूचस्य भाष्ये, "एषोदरादीनि यथोपदिशं तथैव साधूनि (ई. ३. १०६.)"-इति सूत्रीयभाष्ये च दृश्यते तावदेतदार्यावर्त्तं च्याम्—"प्राक् चाद्रशात्, प्रत्यक् कालकवनात्, उत्तरेण हिमवन्तम्, दिल्लांन पारिपाचम्"-इति। एतच लच्चाम, सङ्ग्रहयम्बारेग भगवता वाडिनोपदिसम्, वार्त्तिक-कारकात्यायनसम्मतञ्च पतञ्जिनोद्भत मिति रद्धोपदेशः। रतस्तच्यो विन्धगिरेः पश्चिमस्यः पारिपात्र एवार्यावर्त्तरित्तग्वीमेति गम्यते, कपि च सिन्धुसङ्गमात् पश्चिमसमुदाद बज्जपश्चिमस्य आदर्श एव पश्चिमसीमेति गम्यते, ब्रह्मप्रसङ्गमात् पूर्वसमुद्रात्तु बक्नवीक्ष्यत्वन निर्द्दिष्टः कालकवन एव पूर्वसीमेखपि गम्यते। मनूतार्यावर्त्तं चत्रा तु सिन्ध्सङ्गमपस्चिमे न सार्थावर्त्तः; स्रिप व्रस्तप्रसङ्गमान्तसार्थावर्त्तः; किञ्च पूर्वविन्ध्योत्तरस्यः कीकटोऽप्यार्थावर्त्तान्तर्गत एव। तथाहि—'आ समुद्रात् तु वै पूर्वादा-समुदाच पश्चिमात्। तयोरेवान्तरं गियाः (विन्यचिमागमयोः) चार्यावर्त्तं विदुर्वधाः (२. २२.)''-इति मनुः। तथाचैद मेवावधार्यते यावज्ञामार्था-वर्त्तीऽयं न हि पूर्वस्यां विस्तृतो नापि पश्चिमतः सङ्ग्राचितः, तावदेव जातः कात्यायनः, तदुत्तरभवस मनुसंहिताकारः खानुभूतानुरूप मेवार्यावर्त्त-लच्याञ्चकार प्रवेशिक मिति।

शिष्ठनच्यादयदर्भगचानयास्तरिव पौर्वापर्य मवगम्यते। तथाहि— "धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिग्रंहणः। ते शिष्ठा ब्राह्मणा च्रेयाः श्रुति-प्रत्यच्चहेतवः (१२. १०६.)"—इति मनुः। सङ्ग्रह्मार्राविखतं कात्या-यनसम्मतन्त्रेवं दश्यते शिष्ठनच्याम्—"रतिस्निद्यार्थावर्त्ते निवासे ये ब्राह्मगाः, कुम्भीधान्याः, कालोलुपाः, च्रारह्ममाग्यनारगाः निच्चिरन्तरेगः, कस्यास्थिद् विद्यायाः पारङ्गताः, तच भवन्तः प्रिष्ठाः (६ छ० ३ पा० ३ छा०)" — इति । एवच्च कात्यायनकाले छार्यावर्त्तवासादेव प्रिष्ठत्व मिप तदानी-न्तनानां ब्राह्मगानां कुम्भीधान्यादिलच्च साधारगो धर्म इति ग्रन्यते ; मनुकाले तु विभिषतोऽध्ययनेनेव प्रिष्ठत्व माप्यं स्थित मिति । तदेवह्मच्चग्यदय-पर्यालोचनया चावगम्यते कात्यायनस्थैतन्मनुसंहिताकारात् पूर्वजत्वम्, — तचापि बद्धपूर्वजत्वम् ; न ह्याल्यपौर्वापर्यत एव एतादशी साधारगाः चारभिव्नता सम्भवेवाम ।

नास्तिक विद्या विचनेना प्येव मेवावनुद्याते पौर्वा पर्यम् । तथा चि— ख्यस्त्रेकं पाणिनिस् चम्— "खस्ति-नास्ति-दिष्टं मितः (४. ४. ६०.)''-इति । "खस्ती व्यस्य मितः— खास्तिकः, नास्ती व्यस्य मितः— नास्तिकः, दिष्टं मित्यस्य मितः— दैष्टिकः (४ ख० ४ पा० ४ खा०)''-इति च तद्भाष्यम् । दिष्टम् = भाग्यम् । एतदेव साधार्यं वद्यां कात्यायनका नेऽपि स्थितं सर्वसम्मतम् । ततः परं क्रमात् शिषि विते वेदिवश्वासे प्रनस्तदार्द्यायेवेदं समुद्भृतं वद्याग्तरम्— "योऽवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्र्याद् दिजः । स साधुभिवेष्टिष्कार्यो नास्तिको वेदिनन्दकः (म० सं० २.१९.)''-इति । यद्दि नाम कात्यायनोऽयं मनुसं हिताकारा चास्तादवर्जः स्यात्, तर्ष्टं एतदनुगतं वार्त्तिकच्च नास्तिकादिविधायकस्त्रे उत्येतेव ; न च तथोक्तम् ; तदेव मध्यगम्यते वार्त्तिकारकात्यायनस्तिन्मनुसं हिताकारात् प्राचीनत्व मिति ।

यव मिह मनी छाचारपर्यायो रत्तप्रव्दः (५.१६६.); पूर्वं स्तेत्यर्थे 'पूर्वमारिगी' (५.१६७,१६८.)—इति; यवमादयस्य दृश्यन्ते,
परं नैवमादिषु वार्त्तिकतारस्थैतस्य कानिचिन्नतनप्रासनान्युपलभ्यन्ते;
यदि हि नामैतन्मनुसंहितातः परभवः स्थात् कात्यायनः, तद्यीवग्र्य मवच्यदेव तथैव वार्त्तिकानि यथा सिध्येयुरेव रुत्तादीनि द्याचारादर्थेष्वपीति।
छतस्य सिध्यत्येवैतन्मनुपूर्वजलं कात्यायनस्य।

खपर मप्यस्ती ह तावत् कि चिद्द विचार यितयम्। — कै चित् प्रशत त्वानुसिक्यस्मिः दान्ति आखेषु पाखाराज्यस्थापनं ननु खीर जन्मतः प्रश् षद्या
सेव भ्रताब्दाां बस्वेति निर्धातम्; खिल च कात्यायनवचनम् — "पाखोर्खन् (पा॰ ४. १. १६८ वा॰)" – इति; तथाचितस्य कात्यायनस्य
खीर जन्मतोऽत्यधिकपञ्चभ्रताब्दीपूर्वजत्व सेव सम्पद्यते। नैतचतुरसम्;
खीर पूर्वार मभ्रताब्दाां भ्रवमतं प्रचरित सित्यत्र तेषा सिप सम्मतिदर्भनात्;
तादृभ्रभ्रवमतप्रचारतोऽपि प्राचीनात् किल मनुसंहिताकारात् प्राचीनोऽयं वार्त्तिककारः कात्यायनः, कथङ्कारं स्यात् खीर पूर्वषर भ्रताब्दीतोऽपि
परज इति ? खतः पाखाराज्यस्थापन मवध्यं बसूव खीर जन्मतो दादभाब्दीतोऽपि प्रागेव; खय वा "पाखोर्ज्ञाण्यं (पा॰ ४. १. १६८ वा॰)" – इत्यादिवचनानि नेव कात्यायनीयानि, खपि भाष्यकाराद्यकान्यनिप्राचीनान्येवेति सर्वेर्मन्त्रयम्; खन्यथा हि सर्वमते एव सर्वं भवेत् पिखीभूत मिति
धीमद्भिते विचार्यं पूर्वापरदर्शिभः समन्तादिति॥

(यास्तः) तसादेतसाच कात्यायनात् प्राचीनाऽयं यास्तः। तदच चलारो हेतवः — "खरण्यानी खरण्यस्य पत्नी"— इत्युक्त मिच्च निरुक्ते (१ भा॰ १० ए॰); यदि चि नाम वार्त्तिक ग्रस्थात् प्रशतनं न स्थादेत-विक्तम्, तर्द्धवस्य मेवैवं निक्चेत "खरण्यानी महदरण्यम्"—इति; "हिमारण्योमेहले (१.१.१८. पा॰ वा॰)"—इति वार्त्तिकानुरोधात्। एवच्च ज्ञायत एव निक्तप्रणयनकालं यावत् नाभवद् वार्त्तिक ग्रस्थ इति। यदा चाभूत् वार्त्तिक ग्रस्थः, तदा तु खरण्यपत्नीत्यर्थे खरण्यानीति व्यव-हारो दूरङ्गतः, समुत्यवच्च महदरण्य भित्यर्थे खरण्यानीति; तत एव प्रणीतं तत्नालानुगतं लक्षण भिदं 'हिमारण्योमेहले'—इतीति प्रथमः।

वेदे "सुकिं ग्रुकम् (ऋ॰ सं॰ ८. ३. १३. ५.)"—इत्येवमादी श्रुतस्य 'सूर्या'—इति पदस्य प्रंयोगानगता सूर्यस्य प्रत्नीति व्याख्या नासीत् पाणिनिकाले प्रचलिता, ततो बद्धितिते तादृष्णव्याख्याने प्रचलिते जातोऽयं यास्तो वेदे सर्वविधेर्वाद्धस्य पाणिनेरिप सम्मत मेवेत्यालोच्य निरवोचत् "सूर्या = सूर्यस्य पत्नी (४ भा॰ २५८ ए०)"—इति ; तदृष्ट्वेवदं वार्त्तिक मारिचतम् "सूर्याद् देवतायाम् चाप् (पा॰ ४. १. ४८. वा॰)"—इति । इतस्रोभयं गम्यते— स्रस्य पाणिनितो बद्धवीचीनत्वम्, कात्यायनात् प्राचीनत्वस्र्वीति दितीयः।

अस्येव मत्र निरुक्ते जरियते व्यर्थकं जार प्रब्द्युत्पादनम्— "आदित्योऽत्र जार उच्यते, राचेर्जरियता (२ भा० ३२० ए०)" – इति । नून मेतद् दृष्ट्वेदं वार्त्तिक मारव्यम्— "दारजारौ कर्त्तरि णिलुक् च ( पा० ३. ३. २० वा० )" – इति । रवमादिभ्योऽपि प्रतीयते यास्कस्य कात्यायनपूर्वजल मिति हतीयः।

चतुर्धस्तय मितप्रवलः पाणिनिस्त्रेषु ऋणप्रव्हे परे दृद्धिविधानं न विद्यते, ततः खलु पाणिनिकाले 'प्रणम्', 'खपर्णम्', 'वत्मतर्णम्'— इत्यादयः प्रयोगा एवेष्टा इति गम्यते। ततो बज्जकालान्तरे जातोऽयं यास्तः, तदानीं क्वचित् क्वचिद् दृद्धियुतः प्रयोगोऽपि ऋणप्रव्हेऽतथ्यं प्रचलित इत्यनुमेने; बच्चत एव च्विनिक्तो "खपार्णम् (३ भा०११ए०)"— इति प्रयोगः। ततो बज्जकालगते जातः कात्यायनः, तदानीं तेन च्वि बट्खेव स्थानेषु ऋणण्र ट्रिडः प्रचित्ता दृष्टा, तथैव वार्त्तिक पिठते "प्रवत्सतरकम्बनवसनानां चर्णे"-इति, "ऋणदण्यां च"-इति च (पा॰ ६ १.८. वा॰)। स्राभ्यास्र वार्त्तिकाभ्यां सिद्धान्येव प्रार्णे मित्यादीनि; पर मपार्णे मितिपदस्य साधनाय न किस्यातः क्रतो ट्रस्यते, ततोऽवगम्यते तदानीं तथा स्थवहारो नुप्त एवेति। स्थतएवावस्य मेवं मन्तस्यम्— या-स्कोऽयं पाणिनितो वङ्गवीचीनः, कात्यायनतस्तु बद्धपाचीन इति; नान्यथा स्थार्णे मिति नैक्त मुपपद्यते। यदि स्थयं यास्तः कात्यायनतोऽप्यविः चीनः स्थात्, तर्द्धवस्यं वदेदपर्णे मिति, सूचवार्त्तिककारयोस्तयवानुमान्सनात्; यदि स्थां पाणिनितोऽपि प्राचीनः स्थात्, तर्द्धवस्य मेव पाणिनिस्तयेव सूचं विदध्यात्, यथा च सिद्धं भवेदपार्णे मिति। तदेतदेक मेव पदम् यास्त्रसमयनिर्णये बद्ध मन्यतेऽस्माभिः "स्थार्णम्— स्थार्णम्— स्थार्णम्— स्थार्णम्— स्थार्णम् मन्दित् ॥

(पाणिनिः) याखास्य पाणिनिपरजले लन्येऽपि हेतवः समुपलभ्यन्ते । तथाहि—(१) निरुक्तस्यास्य प्रथमेऽध्याये एव (२ मा॰ १९६ ए०) "परः सिन्नक्षः संह्तिता (पा॰ १. ४. १०६.)"—इति पाणिनीयं संह्तितालद्याण मुद्धृतं द्रग्यत इति प्रथमः। (२) पाणिनिपरजन्मनो बङ्गृत्यातिशाख्यद्वतः श्रोनकाचायं याखाः पराचीनः सतरां पाणिनितो बङ्ग्वाचीन इति दितीयः। यथाच स श्रोनको याखात् पूर्वभवः, पाणिनिः खलु ततोऽपि पूर्वभवः, तदनुपद मेव स्मुटीभविष्यति । (३) उक्तच्च निरुक्ते— "नामान्याख्यातजानीति श्राकटायनो नैरुक्तसमयञ्च; न सर्वाणीति गार्ग्यो वैयाकरणानाच्च (२भा० ८३ ए०)"—इति । इह, वैयाकरणशब्देन पाणिनीयवेन्तृणा मेव स्मूच्यं भवितु महितः; पाणिन्यस्ते एव हि ताद्यसमतिदानसूचद्वय-दर्शनात्। तचाहि— "चर्थवद्यातुरप्रथयः प्रातिपदिकम्, क्रचद्वितसमासाञ्च (१. २. ४५, ४६.)"—इति । एते एव सूचे खवलम्ब्य 'प्रातिपदिका खुत्यज्ञा खखुत्पज्ञाञ्च'—इति पाणिनिमतं वर्णितं महाभाष्यादौ ; न चान्यच (प्रातिशाख्यादौ ) नामां तादृश्योभयविधल सुपदिस् क्वच्दिष्

एवन्ने पाणिनीयवेत्तणा मेव मत मुपन्यस्तं यास्तेन 'वैयाकरणानाम्'-इतीदं सवच मिति हतीयः। (४) निरुक्तस्यास्य चतुर्घाध्याये (२ भा॰ ४७५ ए॰) यद दृध्यते 'ब्रस्याः', 'ब्रस्य' - इत्यनयोर्निर्वचनादिकम्, तत्त "इद-मोऽन्वादेश्रेऽश्रनुदात्तक्तीयादी ( २. ४. ३२. )"-इत्यस्य पाणिनीयसूत्रस्य व्याखानपर मेव स्मट मिति चतुर्थः। (१( अयच हेतुः पच्चमः, — उत्त मिच निरुत्तदितीये "खापनीपगादिति पगातेस्वर्गरीत उत्तम् (२ मा० २८६ ए०)"-इति ; "चर्करीतम् = अध्यस्तम्"-इति महाभाष्यम् ( ७ ख॰१ पा॰१ खा॰); न इ चर्नरीतरत्तस्य ज्ञानं भवितु मर्इति प्राक-टायनीयादिभ्य ऋक्तन्लादिभ्य इति । (६) तजैवाध्याये (२ भा॰ १६० ए॰) "तद्वितसमासेष"-इति च दृश्यते ; महाभाष्यकारेण तूनां पस्पणा-याम्- "न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्भिता वा भ्रम्या विज्ञातुम्"-इति ; इइ महाभाष्यवाक्ये व्याकरणपदेन पाणिनीयस्थेव सहण मन्यथा तस्रयो-जनान्वाखान मेव खाकुप्येतेति सोऽयं षष्ठः। (७) तत्रेवाग्रेऽस्ति निरुक्ते — "निर्वृयाद्वावैयाकरणाय (२ भा॰ १६ प०)"- इति, इतस ज्ञायते निष्तादसात् पर्व मेव व्याकरणम्; व्याकरणज्ञानपूर्वकं ह्येव निष्ताज्ञान माचार्यस्याभिमत मिति। न चितद् व्याकर्णं सर्वतोसुखं पाणिनीय मन्तरान्यत् कि मप्यासीदादिम मित्यवध्य मेवेवमादिषु सर्वत्रेव निरुत्तो पाणिनीय मेनेष्टं यास्तस्थित सप्तमः। (८) स्विप चाय मस्यमः--निरुत्त-प्योजनकयनावसरे यास्तः सय माइ—"याकरणस्य कातन्यं साधमाधनञ्च (२ भा०१०२ ए०)"-इति । ततः सिद्ध मस्य निरुक्तस्य व्याकरणपरि-प्रिष्टरूपलम्; यतसायं ग्रायो याकरणपरिणिष्टरूपः, स्रतो याकरण-परभव एव ; तच वाकरण मिच्च पाणिनीय मेवेवप्यस्माकम् ; दृश्यते ह्मच "प्रधोदरादीनि यथोपदिष्ठम् ( ६. ३. १०६.)"-इति पाणिनिस्तच मेव प्रपित्वतं जोपागमवर्णविकारादिप्रदर्भनपरेख नैरुक्ताधिकभागेन— (२ भा॰ १४७-१६८ ए॰)। खत एव तच महाभाष्ये उत्तम्-"एषी-दरादीनीत्युचते, कानि प्रमोदरादीनि ? प्रमोदरप्रकाराणि । कानि

प्रनः एमोदरप्रकाराणि ? येषु लोपागमवर्णविकाराः श्रूयन्ते, न चोचन्ते (ई अ०३ पा०३ खा०)"—इति । चत एवे हैव चैषा हरिकारिका— "वर्णागमो वर्णविपर्ययञ्च दौ चापरो वर्णविकारनाणो । धातोस्तदर्था- तिण्येन योगस्तद्चते पञ्चविधं निरुक्तम्"-इति ॥

स्त्रिप नाम व्याकरणं तु सर्वतोसुखं पाणिनिनेव प्रथमं प्रणीत मिति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। स्त्रच च बह्रनि प्रमाणानि देदीप्यन्ते ; किश्चि-दिह्योपवर्णयामः। —

प्रथमं तावत्, निन्दिनेश्वरक्षतकाशिकायां चतुर्दशस्त्रच्याखायाम्—
"न्द्रचावसाने नटराजराजो ननाद एकां नवपच्चवारम्। उद्धर्तुकामः
सनकादिसिद्धानेतद् विमर्शे शिवस्त्रचजालम्॥ च्यच सर्वच स्त्रचेषु चन्यः
वर्णेचतुर्दशम्। धालर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादीष्टसिद्धये"-इति।
"धालर्थं धातुमूलकश्च्दशास्त्रप्रक्षयर्थम्"-इत्यादि च तच नागेश्मटुः।
तदेवमादीनां समालोचनयोपलभ्यत एव पाणिनेरादित्याकर्णकर्ष्टलम्।

दितीयन्विमानि पाणिनीयणिचावचनानि—"भ्रष्ट्रारः भ्राष्ट्रारों प्रादात् दाचीपुचाय धीमते। वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य देवीं वाच मिति स्थितिः॥ येनाच्यसमाम्राय मधिगम्य महिश्वरात्। क्रात्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः॥ स्रज्ञानान्यस्य जोकस्य ज्ञानाञ्जनभ्रजाकया। चन्तुकन्भी-जितं येन तस्मै पाणिनये नमः॥"—इति। पाणिनेरादिव्याकरणकर्त्वे इतोऽपि स्कटतरं मानं किं भवितु मर्चतीति।

तथेव प्रशामितमाथाळेः पर्प्रशाहिकं प्रायः सर्व मेवाच मतेऽनुकूलम्। तथाहि—"ख्य ग्रब्दानुग्रासनम्"-इति प्रतिज्ञालज्ञाधिकारवचनपर्यानोचनेनेव प्रतीयते,—इतः पूर्वं नासीदेवं नौकिकवैदिकोभयविधसर्वग्रब्दानां नघुनोपायेनानुग्रासन मपरं कि चिच्छास्तं व्याकरणं नामेति ।
खन्यच—"खनभ्यपाय एष ग्रब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद्पाठः। एवं हि
स्रूयते—'ढहस्पतिरिन्द्राय दिखं वर्षसङ्खं प्रतिपदोक्तानां ग्रब्दानां ग्रब्दपारायणं प्रोवाच, न चान्तं जगाम'। ढहस्पतिञ्च वक्ता, इन्द्रखाध्येता,

दिखं वर्षसङ्ख मध्ययनकालः, न चान्तं जगामः; किम्पुनरदाते ? यः सर्वधा चिरञ्जीवति, स वर्षभ्रतं जीवति । चतुर्भिः प्रकारिविद्योपयुक्ता भवन्ति—आगमकालेन, खाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेनेति । तच चागमकालेनेव द्यात्ख मायुः पर्युपसुक्तं स्थात् । तस्मादन-भ्युपाय एष भ्रव्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपद्पाठः । कथं तहीं मे प्रतिपत्तव्याः ? किस्तित् सामान्यविभेषवञ्चद्यां प्रवर्त्तम् ; येनाल्पेन यह्नेन महतो महतः भ्रव्दीधान् प्रतिपद्येरन् ।"—इत्यादेः भगवत्यतञ्जलिविरचितायाः पाणिनीयव्याकरणावतरिणकायाः पाठादेवावगन्यते नैतत्पूर्वं मेवं सर्वतोसुखं सर्वावयवसम्पन्नं कि मिप व्याकरणं स्थित मिति हतीयम्।

श्रूयन्ते च सर्वेष्वेव वेदेषु पदसंहिताः। "श्रुप्तिम्। ईक्टे। पुरः चहितम्"-इत्येवं मन्त्रीयपदिवभागादिकं कुर्वन्त एव ता ख्रध्यापयन्त्र्याचार्याः।
तादृश्यद्पाठ्यश्रास्तु महाभाष्योक्तप्रतिपद्पाठश्रेणीगता एवेत्यपि स्मुट
मवगम्यते। तथा प्रतिपद्पाठास्त्र तदेव श्रोभन्ते स्म, यदा नासीत् सामान्यविशेषवस्त्रच्यात्मकं किस्विद्धि सर्वतोसुखं व्याक्तर्यम्। ईटश्पद्पाठानां
चाविष्कर्त्ता शाक्तत्य एव। "वायः \* \* \* वेति च य इति च चकार
श्राक्तत्यः (३ भा॰ २५५ ए०)"-इति यास्कोक्तेः। इमा मेव चयीपदसंहिता
मभिनव्याह्म महाभाष्यकारः—"श्राक्तत्यस्य संहिता मनु पावर्षत् (१ ख॰
४ पा॰ ४ खा॰)"-इति। स एष च श्राक्तत्यो नाम ऋषिः, पाणिनितः
पुरातन एव; तदीयास्राध्याय्याम् "सम्बद्धौ श्राक्तत्यस्येतावनार्षे (पा॰ १.
१, १६.)"-इत्यादौ श्राक्तत्यनामस्मर्णात्। तदेवं चायते नासीदेव
पाणिनेः पूर्वं श्राक्तत्यसमयेऽपि पाणिनीयसटश्रं सर्वतोमुखं व्याकरणं कि
मपीति चतुर्थम्।

रव मिस्त च सर्वेषां वेदानां क्रमपाठो नाम ग्रेश्च रकेकः; त रव क्रमसंचिता उच्चन्ते। रतत्क्रमपाठिनयमस्त यद्यपि भाकत्यस्य पदपाठ-प्रवत्तेः परकालमव रव, सित कुद्ये चित्र मिति न्यायात्; परं पाणिन्य-रकात् प्रताविरासीदित्यपि सत्यम्; तत्र चि क्रमाध्येत्रधे क्रमक

इति पदसाधनायैव "क्रमादिम्यो वुन् ( पा॰ ८. २. ६१. )"-इति सूचस्य दर्भगत्। जमस्येतस्यादिपवता, स्तादमाध्ययनविधेः प्रवर्त्तकः खनु नाम्यय एव । तचीता सम्पातिशाखी—"इति प बाभव्य उवाच च क्रमम्, क्रम-पवता प्रथमं प्रशंस च (११. ६१.)"-इति । "इत्येवं वश्वपुचः भगवान पाञ्चालः, जामस्य वत्ता शिष्येभ्यः, जामं प्रथमं प्रीवाच प्रश्रासं च हिताय'' -इत्यादि च तत्र तद्याखान मुळटस्य । महाभारतेऽपि शान्तिपर्वान्तर्गत-मोच्चधर्माण तथैवोताम्—"पाञ्चालेन क्रमपाप्तस्साद भूतात् सनात-नात्। बास्वयगोत्रः स बभी प्रथमं क्रमपारगः (महाभा॰ ग्रा॰ मो॰ ३४२ च ९०० स्नो०)"-इति। एष च वास्त्रयः, पाणिनेः पूर्वभवः ; चयने "मधुनभोर्त्रास्त्रणकोष्टिकयोः (पा० ४.१.१०६.)"-इति सूचस्य दर्णनात्। एतस्य च क्रमाध्ययनस्य प्रयोजनकथनावसरे चोक्त मिदं बङ्ग्न्पातिशाख-भाष्ये "भवति चात्र स्नोकः-" प्ररदुञ्चलो वितिमिरो विभाति भगवान् यथांशुमान्। सत्यवचनवित्तमः क्रमकः क्रमते हि संग्रयं तमस्तयात्मवान्'' -इति (११. २७.)। एवच्च वेदसंहितासु श्रुतानां मन्त्राणा मर्घनोधोप-योगिपदच्छेदादिविषयकसंश्यनाशायैव क्रमग्रयाः प्रादुर्भूताः पुरा इत्येव कमहेतुसारम्। तादृशसंशयस्तु भवेद्वामेदशसवैतोमुखव्याकरणाविभावात् प्रागेव ; आविष्कृते ह्येता हमे व्याकरणे नैव ता हम् संम्यस्य प्रसरतेति। ष्यतस जायते पाणिनेः पूर्वं नामयाकाले ऽपि नासीदेवं सर्वतोसुखं सर्वोद्ग-सम्पन्नं व्याकरणं नाम कि मपीति पञ्चमम्।

बाक्यः खलु ऋग्वेदस्य क्रमकारः; खतो बङ्गक्पातिप्राख्ये तस्यैवनामयहणम्; तथा इयग्रीवो यजुर्वेदस्य। स स्व चैतस्याः पद्धतेः प्रथमोद्भावकः।
खत स्वोक्तं महाभारते तत्पूर्व मेव—''यत्तद्धयिप्रः पार्थ समुदेति
वरपदम्। सोऽह मेवोत्तरे भागे क्रमाद्धारिभागकृत्। वामादिण्यितमार्गेण मत्प्रसादान्महात्मना''—इति; स्तदुत्तर मृत्तं प्रदर्शतं प्रस्तादि हैव
''पाञ्चालेन ०— ० क्रमपारगः''—इति। स्वं कर्ण्योकः खलु गालवञ्चिः
सामसंहितायाः क्रम्दोविभागस्य क्रमकृत्, ब्रह्मदत्तन्थायर्वसंहितायाः।

ताविमो बाभग्यस्यावरजाविति चान्ति तत्रैव महाभारते तदुत्तरम्—
"नारायसाद् वरं जन्न्या प्राप्य योग मनुत्तमम्। क्रमं प्रसीय शिक्ताञ्च
प्रसायिता स गाजवः। कर्स्डरीकोऽय राजा च ब्रह्मदत्तः प्रतापवान्
(महाभा० भा०मो० प० ३८२ च० १०१, १०२ स्नो०)"-इति। च्यपि च
गाजवस्यायं बाभग्यपरजोऽपि पास्मिनितः पूर्वज सव; तदीयास्टके हि
"इको इस्बो ऽस्त्रो गाजवस्य (पा० ६०३० ६१०)"-इत्यादो गाजवनामस्मरसात्। तथाच गाजवकालेऽपि नाविस्कृत मेवं सर्वतोमुखं याकरस्य
मन्यथा क्रतं नाम सामयोगिकमपाठेनेति षस्तम्।

सिवायन्ये विसर्गसन्धीनां, सन्यत्तरसन्धीनाम्, नान्तपदानाम्, समलासमलानां च बोधो भवति । तथा चि— ऋग्वेदसं हितायाः प्रथमेऽ छके खिमार छे— इति वर्गे— "स्ता विश्वा दधाना खजोघा इताः सोमपा इमा जुष्टा मत्यरा दधा हत्य यज्ञा दिखारा धानाः शुक्षाः पश्चद्य । तुविजातो दधानाइन्त्रे योगे चत्तसे महाधने ये छहते ह्रमहे यज्ञे सुजिङ्घो खियत एकादशः । यएक खर्षणीनां कत्तीवन्तं य इति वर्जयिला । खवी. वधन् दुहन् खादित्यान् विश्वान् पर्वतान् पञ्च । पावकासने तदिमं दैपदम्, दुहन् रोहयन्त्रेष खाश्चल्योकपदम्, सहस्रतातमं दितीयं नेष्टरिति दौद्यभी इति दौद्यभी ऋतेन दैपदम् (१.१.१.)"— इति । पद्गाण्वर्यो वैदिकयन्या खप्येव मेव । एतादशास्त्र य्रथाः स्युक्तावदेव क्रतार्थाः यावज्ञीन्वामिर्भृतं पाणिनीयसद्दशं कि मिष सर्वतो मुर्खं व्याकरणम् ; प्रचित्ते ह्योतान्द्रश्चाकरणे विसर्गसन्थादिसं श्वानां प्रसरतेव कथ मिति सुधीभिरेवानस्थतां समन्तादिति सप्तमम् ।

रव मिल्त चापरो ग्रश्चो वैदिकानां "सप्तसङ्खां"-इति नाम । तत्र ऋग्-वेदसंहितायाः प्रतिवर्गस्य पदानाम्, इतिकरणानाम्, दिःखण्डानाम्, विस-ग्रीनाम्, मकारान्तानाम्, नकारान्तानाम्, तकारान्तानाञ्चेति सप्तानां सङ्ख्याः खङ्गान्तरैनिर्दिशाः । तथाहि—"खयं देवाय"-इति-प्रथमास्टकीयदितीया-

थायीयाद्यवर्गे "४३।२।८।१४।६।२।०।"-इति (२.१.१.)। रतेन तु निःसं भ्रयं विज्ञायत एतत् ; - तत्र वर्गे तिचलारि भ्रदेव पदानि : दे एव इतिकरणे ('हरी इति', 'पुनरिति'); असी एव दिःखण्डानि ('रत्न-उधातमः', 'वचः ऽयजा', 'परिऽज्यानम्', 'सुऽखम्', 'सवः ऽदुघाम्', 'सत्य-उमन्ताः,' 'ऋजुऽयवः', 'राजऽभिः')। दिःखख मित्युत्ते समस्तस्यासमस्तस्य चावग्रह्मस्थान्तः पदस्य बोधो भवति । तथा हि — "स्थन्तः पदं येषां स्याद विकारोऽनन्यकारितः। स्तानि परिग्रह्मीयाद् नक्रमध्यगतानि च (ऋ॰ प्रा॰ १०. ६८)"—इत्याच भीनकः। 'अवग्रह्याणि दिःखाडानि पूर्वीत्तरपद्मभूतानि'-इत्यादि च तत्रोव्यटः। प्रदर्शितिव्यक्त तु 'रत्नुधा-तमः'-इत्यच 'रतानां धातमः'-इत्येवं समास इष्टः पदकारस्य भाक-ल्यस्य, तथैवान्येषा मिप पाणिनिपूर्वजानाम्; किञ्च राजिभिरित्यच चन्तः-पद-कार्यस्य ग-लोपस्य कर्त्वयतात् तस्यापि दिःखखल मन्तःपदल मिति। एवं तच वर्गे सन्ति चतुर्इप्रेव विसर्गाः; नवेव मकारान्तानि पदानि; दे एव स्तो नकारान्ते पदे; तकारान्तं पदन्तु नास्येक मपीति। तदेव-मादीनां ग्रञ्चानाञ्च पादुर्भावदर्भनात् गम्यत रवास्मात् पाणिनीयास्कात् पूरं नासीरेव कि मणि व्याकरणं सर्वतीमुखं सर्वाङ्गसम्पन्न मीटग्रम्, यथा चैवमादीनां ग्रज्ञानां प्रादुर्भाव एव न स्वादिति; को हि नामाधीतपाणिनीयः पदच्चेदप्रस्तिज्ञानाय, विभ्रेषतो दिःखखज्ञानाय चैतादशस्यापि ग्रश्चस्याध्ययने यतते सास्यत मित्रकमम्।

एवं सन्ति च "तैठ"-प्रश्ततयः सङ्क्षेतग्रश्चाः प्राचीनतमाः। तत्तद्गुगतान्येव सङ्क्षेताच्चराणि दृश्चन्ते वर्गाणां स्क्षानां साम्नां चान्तेषु। तादृशाच्चरसिवविशेष तत्तदर्गादिषु प्रयद्यसङ्घादीनां निष्ययतावगम्यते। तथाहि—
"खिमिने के (ऋ॰ स॰ १.१.१)"-इत्यस्य वर्गस्यान्ते प्रधीयत एव "डि"दृति सङ्क्षेताच्चरम्। तेन च चायते— तच वर्गे नान्त-विसर्गान्त-पदानां
विषमत्तम्, दिःखाडानां तु समत्तम्, प्रयद्याभावः, स्वन्तवैषम्यच्चेति।
वस्ततः सन्ति तच वर्गे विसर्गान्तानि सप्तदश्च, दिःखाडान्यस्यो; स्विस्ति घ

एक मेव नात्मम्, खन्तच्चिकम्, प्रयद्याभावस्वित । एवं "घतवती ( ऋण् सण्यः १.१८)"—इत्यस्य वर्गस्यान्तेऽधीयत एव खलु 'ध्रु'—इति सङ्केताच्चरम्। एतेन च तच वर्गे नान्त-खन्त-दिःखखानां वैषम्यम्, विसर्गान्तानां साम्यम्, प्रयद्यास्विकत्तं प्रत्,—इत्येवं बोधितं भवित । नात्तिः च तच नान्तं स्यन्तं वा पर मेक मि ; सन्ति च दिःखखानि सप्तविंप्रतिः, विसर्गान्तानि च पदानि चतुर्द्य, प्रयद्याख्यपदानि चैकत्तिंप्रदेवेति । तदेव-मादीनां यत्थानां तदेवोपयोगो विश्वेषत खासीत्, यदा नासीत् पाणि-नीयसदृष्यं सर्वतोसुखं खाकरणं कि मि ; पाणिनीये खाकरणे, पाणि-नीयसदृष्यं सर्वतोसुखं खाकरणं कि मि ; पाणिनीये खाकरणे, पाणिनीयसदृष्यं सर्वतोसुखं वालरणं कि मु नावगच्छेयुः प्रयद्यादीनि ? गच्छेयु-रेवेति चेदवस्थं मन्तयं नासीत् पाणिनीयात् पूर्वं पाणिनीयसदृष्यं कि मि सर्वतोसुखं खाकरणं मित्यतं एव तादृष्यसङ्केतोपदेषाः ससुद्वाविताः समाद्दतास्व तदानीन्तनेरिति नवमम् ।

यच वोपदेवक्रतस्य किवकत्यद्रमस्य भूमिकाया मिन्द्रादीनां प्राब्दिकाना मुलेखे हम्मते—''इन्द्रचन्द्रः काण्रक्तत्त्वमापण्य प्राक्तटायनः। पाणिन्यः मर्जनेन्द्रा जयन्त्रयस्प्राव्दिकाः॥ मतानि तेषा मालोच्य सर्वसाधारणः स्मुटः। \* \* \*। किविकत्यद्रमो नाम पद्यैर्निष्याद्यतेऽच च॥''—इति, तेनापि व्याकरणेषु पाणिनीयस्यादिमत्ता न विच्चन्यते; प्राव्दिकत्वव्याकरणकर्त्वव्योः सामानाधिकरण्यनियमाभावात्;— न ह्येतं किच्चित्रयम उपलभ्यते, ये ये प्राव्दिकाः, स्युरेव ते ते व्याकरणकर्त्तारं इति ; व्याकरणकर्त्वाभावे चि प्राव्दिकतः, स्युरेव ते ते व्याकरणकर्त्तारं इति ; व्याकरणकर्त्वाभावे चि प्राव्दिकतः न भवतीत्येवं नियमो नैव विचारसद्यः। तदेव मस्मन्मते, स्यचोतेषु प्राव्दिकष् इन्द्रस्य प्रतिपद्पाठाध्येद्रत्वेन प्राव्दिकत्वं मद्याभाव्ये वर्णित नेव, प्रदर्णितच्च प्रस्तादिन्देव (ज् ए०)। चन्द्रस्त व्याकरणकर्तिति सत्यम्, परं न स पाणिनितः प्राचीनः ; पाणिनिभाष्यानुसारत्य एव तेन व्याकरणान्तरं प्रणीतं यतः। तथान्दि राजतरिङ्गत्याम्—''चन्द्रा-चार्यदिभिर्णव्या देशं तस्मात्तदागमम्। प्रवित्तं महाभाष्यं सञ्च व्याकरणं वर्षा तस्मात्तदागमम्। प्रवित्तं महाभाष्यं सञ्च व्याकरणं वर्षा तस्मात्त्वा देशं तस्मात्तदागमम्। प्रवित्तं महाभाष्यं सञ्च व्याकरणं वर्षा तस्मात्तदागमम्। प्रवित्तं महाभाष्यं सञ्च व्याकरणं वर्षा वर्षा तस्मात्त्वा देशं तस्मात्तदागमम्। प्रवित्तं महाभाष्यं सञ्च व्याकरणं

क्वतम् (१.१.७६.)"-इत्युत्तं प्ररत्तात् प्रदर्शित मेव। काशकत्सित्तु शाब्दिक इति सत्यम्, परं न वैयाकरणः; अपि तु सीमांसकः। तथा हि महा-भाष्ये— "काग्रकृत्सिना प्रोक्ता भीमांसा काग्रकृत्सी ( ४ अ० १ पा० १ षाः)"-इति । शाब्दिकाना मन्यतमः खल्वापिश् लिर्यतो "वा सुष्यापिश्रलेः (६.१६२)"-इल्लामा पाणिनिना सन्मानितो द्रायते, खतः पाणिनिसमका-लिकः तत्प्रविकालिको वेति प्रतीयत एव, परं नैतेन तस्य याकरणकर्लल मङ्गीनतंत्र्य मेव; न ह्यपनभ्यते इदानीं प्राचीनतमे वा भाष्यादी तद्यानर्णस्य सत्तेति; सामतन्त्रस्य च कत्ती खल्वापिग्रा लिश्यिक्ति च प्रवादः क्वाचित्तः। प्राकटायनस्य तु ऋक्तन्तं व्याकर्ण मदापि विद्यत एव, परं न तेन समासतद्भितादीनां सर्वेषां बोधो भवति सर्वथा ; नापि च तेन सुद्धापास्य इत्यादीनां साधनिका ज्ञायन्ते। न च तस्यात्र निक्क्ते व्याकर्णालेन ग्रहण मिष्टं गम्यते ; यास्त्रेन हि पायो वैयाकर गोभ्यः एथक क्रांवेव तज्ञामग्रह गां क्त मिति दृश्यत एव । तथाहि - "नामान्याखातजानीति शाकटायनी नैरुक्तसमयस ; न सर्वाणीति गार्गी वैयाकरणानां च (२भा० ८३ए०)"-इति। अमरोऽपि न वाकरणक्षत्, नापि पाणिनेः पूर्वभव इति तु सुप्रसिद्ध मेव। जैनेन्द्रस्त सत्य मभवत् सर्वतीमुखस्यैव व्याकर्यास्य प्रागेतितः दृश्यत एव हि तद्याकरण मद्यापि, परं तस्य पाणिनिपरजलं तु सर्व-सम्मत मेवेति दिक्॥

यश्चिष प्रवादः, — आसीत् प्रश माहेशं नाम याकरणं पाणिनीयतो ऽपि यहत्तरं प्रशतनञ्चित। तथा चोद्भरञ्चोकोऽप्ययम् — "यान्यु ज्ञहार माहेणाद् यासो याकरणार्णवात्। किं तानि पदरत्नानि सन्ति पाणिनि गोष्यदे" — इति। तदेतस्य माहपित्र निर्णयहीनत्वात् अप्रामाण्य मेवेति विदुषां परामर्णः। मधुस्दन-सरस्ती तु प्रस्थानभेदे इद मेव याकरणं माहेश्वर मित्याह। तथाहि — "तच यद्विरादे जित्याद्यराध्यायात्मकं महेश्वरप्रसादेन भगवता पाणिनिनेव प्रकाणितम्; स्वत्र कात्यायनेन सुनिना पाणिनीयस्त्रेष्ठ वार्त्तिकं विर्चितम्; तद्वार्त्तिकस्थोपरि च

भगवता मुनिना पतञ्जलिना महाभाष्य मारचितम्। तदेतत् चिमुनि याकरणं वेदाकं माहेश्वर मित्याचचाते"—इति। "खइउण्"—इत्यादिषु चतुईशस स्चेषु प्रासीत् बह्द्याखानं नन्दिकेश्वरक्षतम्, तदेव माहेश्व मिति व्यादिष्ठ मिति च बद्धाः। चस्मन्मते तु पाणिनीयदेषिणा केन चिदा-धुनिकेनैवेष स्नोकः प्रकाश्चितः, खासीन्माहेशं नाम खतिबह्द व्याकरण मिति प्रवादीऽपि तदनुगत स्व; ततो माहेश्चन्तु वस्तुतः खपुष्प मिव चैकालिकामावसम्यव मेवेति॥

किश्चेह पाणिनीये श्विन्याकत्य-काष्यप-ध्रग-कुत्स-विस्ठ-गोतमकोण्डिन्य-जावाल-वडवा-यस्त्र\*-प्राकटायन-कोर्य-मण्ड्रक-मधु-बधुपौला-कलाणि-वैप्रम्पायन-तित्तिरि-वरतन्तु-कोण्रिक-प्रोनक्ष†-गालवभारदाज-चाकवर्म-स्कोटायन-द्याणिप्रालि-स्वाङ्गिरस-क्राग्रालि-कठ-चरक
-पाराप्रय्य-प्रिलालि-प्रभृतिबङ्गाचार्यनामस्तरणात् तेभ्यो ह्यवरजल मस्य
पाणिनेः स्मुट मेवेत्यवप्रयं स्वीकार्यम्; परं न तथा स्वीकारे स्वीकृतं
भवेत्,—एतत्प्राणि किश्वदासीद्याकरणप्रश्च ईष्टण्ण इति। वस्ततस्तेषु
केचिदाचार्याः पाणिनिसमकाला एव, तेषां भाषायवहारतो द्यातानि तेन
भगवता तेषां प्राव्यमतानि; ये केचन तत्पूर्वभवाः, तेषा मपरण्रास्त्रीयप्रश्चादिदर्भनादिष सम्भवेद्याम तदीयप्राव्यमतद्यानम्; ये तु व्याकरणकर्त्तारोऽणि, तेषां तान्यणि व्याकरणानि, न ह्येताष्ट्यानि सर्वतोमुखानि
सर्ववेद-लोक-विषयाणीति चावष्य सुररीकर्त्तेय मस्मत्यदर्भितहेतुिमः,
निर्वीजादृश्कल्पनाया स्रन्याय्यलाच।

गरुडपुराणोत्तस्य कुमार्याकरणस्य तु वोपदेवक्यतात् सुग्धवोधादिष धाधुनिकत्वम् ; तत्र "तिप्तसन्ति प्रथमो मध्यमः सिप्थस्थोत्तमपूरुषः। मिन्वस्मसः परसी तु पदानाश्चात्मनेपदम्"-इत्यादिपाठादेव स्मुटम्। खिर्मि पुराणाद्युतानि व्याकरणानि तु वालकी इनानीव। कार्त्तिकेयोत्तव्याकरणा-दीन्यपि पाणिनीयप्रवेष्णाय क्यान्येवेत्यल मिन्न बज्जन्यनेनेति।

<sup>\*</sup> नायं निरुक्तक्षद् यास्तः। † नायं प्रातिमास्यादिकत्।

तदेवं पाणिनीयस्वैवादियाकरणातात् यास्कीयेऽत्र निषक्ते यत्र क्वाचित् याकरणनामोक्षेखो दृश्यते, तत्मर्व मेव यास्तस्य पाणिनीयपरभवत्वे विनि-गमकम्; न हि यास्कीयनिषक्तात् पूर्वं किञ्चन सर्वतोमुखं याकरणं पाणि-नीय मन्तरेण स्थित मिति पाणिनेर्यास्त्रपूर्वजत्वं स्वचम्॥

सोऽयं भगवान् पाणिनिः खलु युधिष्ठिरवासुदेवार्जुनेभ्यः परभव एव ; तदीयेऽछके "गवियधिभां स्थिरः ( ८. इ. ६५.)"-इत्यस्य, "वासुदेवा-र्जुनाभ्यां वृन् (४. इ. ६८.)"-इत्यस्य च सूत्रस्य दर्शनात्। किञ्च पारि-चिताद जनमेजयाचायं किञ्चिदुत्तरभवः ; एतदीये ह्यष्टके जनमेजयपद-साधनायैव "रजेः खम् ( पा० ३. २. २८. )"-विधानात्। जनमेजयस्तु य्धिष्ठिर-त्तीयभातुरर्जुनस्यैव पौचः। अर्जुनः खलु "प्रतेषु षट्सु सार्द्धेषु व्यधिकेषु च भूतते । कलेर्गतेषु वर्षाणा मभवन् कुरुपाण्डवाः (१. ५०.)"-इतिराजतरिक्षणीलेखदर्भगत् कलेः सप्तमणताब्द्रां स्थित इति ध्रवम्। ततस्य जनमेजयः खलु कलेरसम्मताब्दीन इत्येव सम्भायते। यासोऽपि कि वित् तदानी मासीदिति च महाभारताख्यानादिभिर्ज्ञायत एव; तस्य वासस्य पुत्रः शुकोऽपि तच्छताब्दीन एव भवितु महैति, परं यतस्व व्यासपुत्रशुक्तवाचकवैयासिकसाधनाय न कस्त्रिद् दृश्यते यागः पाणिनीयः, दृश्यते च "व्यासनक्षा॰ (पा॰ ८. ३. ९७. वा॰)"-इति वार्त्तिकम्, खतो-उवगम्यते वैयासिकपरिचयो नैव विदितः पाणिनेरित्यपि। स्तावता वासपुचस्य शुकस्य लाके स्थातिप्रतिपत्तिलाभात् प्ररेव प्रगीत सिद मछनम्पाणिनीय मिति। तदित्यं सम्पद्यते, - कलेर छम्या मेव प्रताब्द्यां खीष्टजन्मतस पाक् चतुर्वि ग्रम्ताब्द्रां किल भूषयामास स पाणिनि-रिम मार्थावर्त्त मितीति॥

(याड़िः) उत्तां प्रस्तात् (जि ए॰) बङ्ग्कपातिपाख्यक्ततः ग्रीनकस्य पाणिनिपरजलम्, यास्तस्य तु ततोऽप्यर्वाचीनलम्; तदेवावसरपाप्त मिदानीं निर्मेत् मादी व्याडिविषयेऽपि किञ्चिद् ब्रूमः। तथान्ति चित्ति पाणिनेरस्के सरप्रकरमे "आचार्यापसर्जनञ्चान्तेवासी (६. २. ३६.)"—

इति सूत्रम्; खत्र च द्यतः सन्देही वार्त्तिककारेण— "खाचार्यापसर्जने उनेकस्यापि पूर्वपदत्वात् सन्देहः" – इति ; "खापिण्रल – पाणिनीय – खाड़ीय – गौतमीयाः, एकं पदं वर्जियता सर्वाणि पूर्वपदानि, तत्र न ज्ञायते कस्य पूर्वपदस्य खरेण भवितव्य मिति" — इत्येवं च तद्वाच्ये तत्सन्देहोप-पादनम्। खत्र हि सन्देहोदाहरणे खापिण्रलादीनां नतु "खभ्यित्तिस्व (पा॰ २. २. ३८. वा॰)" — इति श्रासनात् खभ्यिहितक्रमेणेवालि सिन्नवेगः; खभ्यिहितत्वच्च तेषां खखाचार्यपौर्वापर्यमुक्त मेनेति। तथा च चापि-श्रालतः पराचीनः पाणिनिः, पाणिनितच्च पराचीनोऽयं व्याङ्दिति तु खन्यत एव ; किच्चेह कात्यायनीयोदाहरणे व्याङ्गिया व्याद्याद्वित्यान्यान्य यनात् खलु प्राचीनोऽयं व्याङ्गितव्य च कास्ति वक्तव्यता ? तदेतस्मा-देकस्मादेवोदाहरणविन्यासाद् दे एव विज्ञाते, — व्याङ्गे पाणिनितोऽव-रजत्वं कात्यायनतः पूर्वजलञ्चिति।

स च थाड़िः, 'सङ्ग्रह'-नामकस्य पाणिनीयवाखानिष्णेषस्य प्रणेता।
तत रवोक्तं महाभाष्ये पस्पण्णायाम्—"सङ्ग्रहे रतत् प्राधान्येन परीचितम्,
—िनत्यो वा स्थात् कार्यो वेति । तचोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्यक्तानि ।
तच त्वेष निर्णयः, — यद्येव नित्यः ख्यापिकार्यः उभयधापि नच्यां प्रवन्यं
मिति"-इति। "सङ्ग्रहे — ग्रस्थिषेषे"-इति च तद्याखायां कैयटः ।
"सङ्ग्रहो व्याङ्क्रितो नच्यक्षोकसङ्ख्यो ग्रस्थ इति प्रसिद्धः"-इति च तद्दिवर्षो नागेण्यमट्टः। तदेतस्मादेकस्माचेमे विदिते—व्याङ्ग्रिव सङ्ग्रहस्य
कर्त्ति, स तु पाणिनिनोऽवरज्ञस्वित।

स च दाचायण इत्यप्यचते। च्यन्ति पाणिनिस्त्रम्— "उभयपाप्ती कर्मणि (२०३० ६६.)"-इति । "भ्रेषे विभाषा"-इति च तत्र कात्याय- नस्य वार्त्तिकम्। "भ्रोभना खलु पाणिनेः स्त्रतस्य क्रतिः, भ्रोभना खलु पाणिनिना स्त्रतस्य क्रतिः; भ्रोभना खलु दाच्यायणस्य सङ्ग्रहस्य क्रतिः, भ्रोभना खलु दाच्यायणस्य सङ्ग्रहस्य क्रतिः, भ्रोभना खलु दाच्यायणेन सङ्ग्रहस्य क्रतिः"-इति च तदुदाहर्गानि। तदेतदामूलसमालोचनया च त्रीणि विज्ञातानि भवन्ति, — दाच्यायण इति

सङ्ग्राहकर्तुर्थाहेरेव नामान्तरम्, स च पाणिनितोऽवरजः, कात्यायनतो-ऽग्रजस्वेति॥

ये केचिदाङ: — दाचायण इति युवप्रव्यवदर्शनात् तस्य खनु याडेः दाचीपुल्ल-(पाणिनि)-समकानिकत्म, तदसङ्गत मेव; न हि समकानिक-ग्रेश्य एवेदशी श्रद्धा समुत्यवेत, यत् तत्र नच्याने वाख्यान मारच-येदिति। नापि हि पाणिनिकाने एव पाणिनीयसूत्राणा मेवं याख्यानं प्रयोजनीयं भवितु मर्हति; तदानीन्तनानां सर्वेषा मेवातिबुद्धित्वात्; किञ्च सूत्रकाने एवेवं याख्यानं प्रयोजनीयं चेत्, तादणसूत्रप्रणयनं सूत्रकाराणा मसङ्गत मेव स्थात्; न हि नोकहितचिकीष्ठीभः पाणिन्यादिभः नोकविद्मनायेव दुवेधसूत्रयचनं सन्भायते। च्यतेऽस्मन्मते तु पाणिनिजन्मतोऽन्यूनदिप्रतान्यन्तरे जातोऽयं याङ्गिः, तदानीन्तनानां पाणिनीयान्वामे कस्य मेवानुभूय सुद्धद्वमत्त्वान्याचच्चे तद्याख्यानं सङ्गद्धं नामः, न हि दिण्यताब्दी मन्तरा तथा मन्दबुद्धिलं सम्भायते, यथा च सूत्रवोधाय तादृण्य मतिदृहद् याख्यान मतिप्रयोजनीयं भवेदिति।

चादिदचस्वैवापत्वं युवा स्वाद् दाचाययो नान्यः, रव मिष न नियमः ; दचागोत्रीयस्य भ्रततमस्यापि यस्य कस्याप्यपत्वं युवा भवितु महेत्वेव दाचायण इति ; तत्र वाधादभ्रेगात्, जीवदंश्यत्वमात्रस्थेव युवसञ्ज्ञा-निदानत्वाच । जीवदंश्यत्वन्तु भ्रततमस्यापि हि उपनभ्येत चेत्, तत्रापि युवसञ्ज्ञया भवितव्य मेवेति वैयाकर्णानां सिद्धान्तः।

किञ्च युवप्रत्ययस्तु जीवहंग्र्यादावेव भवति नान्यचेति च न नियमः, 
खिप जीवहंग्र्यादो भवत्येवेत्विप नायं नियमः; वार्त्तिककार-कात्यायनेन
हि "रुद्धस्य च पूजायाम्" युवसञ्ज्ञा विच्चिता, "यून् कुत्सायां गोजसञ्ज्ञा" खिप क्रतेवेति युवसञ्ज्ञा मधिक्तत्य महाभाष्ये लघुग्रन्देन्दुग्रेखरे
चैतत् सर्व मेव सुयक्तम्। तदेवं दच्चगोज्ञा मान्यः किष्वदयतनीयोऽिप
दाच्चायण इत्युचेतेव, किं सङ्ग्रह्मारस्य व्याहेः दच्चगोज्ञविभूषणस्य ?

चन्यचः; यदि हि नाम स व्याङ्गः पाणिनेः समकालिको मातुलपौन्यः

खात्, तर्द्यं वस्येत स्त्रमस्ते 'याखादयः शालायाम्'-इत्येत; — न च ''क्षात्रादयः शालायाम् (६.२. ८६.)''-इति; याडिशालाया स्त पाणिने-र्भनिस पूर्वोदयसम्भवात्। तत्रैव कात्रादिग्रणे याडिशब्दस्य पाठः खलु याडेः पाणिनिसमकालिकत्वं बोधयतीत्यपि वक्तुं न युच्यते; गणपाठे चि काले काले शब्दाः सिन्नवेश्यन्ते, — इति तु सर्वेर्ररीकर्त्त्य मेव। सिद्ध मित्यं याडेराचार्यस्य यादियाकरणाचार्यत् पाणिनितो वद्धकालपरजत्वं वार्त्तिककाराच कात्यायनात् वद्धपूर्वजत्व मपीति॥

(श्रोनकः) प्रातिशाखकत्-सङ्ग्रहकतोः श्रोनक-व्याखीस्य समकालिकत्व मवगम्यते। स्रक्ति हि श्रोनकीये ऋक्प्रातिशाखेऽसक्षद् व्याडेरुक्वेखः, स्रक्ति च व्याडिकतायां विक्रतिवस्त्रा मसक्तस्त्रीनकस्यावगमस्य। तदाधा,—

प्रोनिकीये ऋक्षातिप्राख्ये व्याडेक्ल्लेखः— "परिग्रहें त्वनार्धान्तात्तेन वैकाच्चरीक्षतात्। परेषां न्यास माचारं व्याडिक्तो चेत् खरो परो (३प० ८.)"—इति। "खनार्धादितिकरणात् परेषा मच्चराणां न्यास मनुदात्तत्व माचारं ग्रन्थते व्याडिराचार्यः"—इत्येवमादिकच्च तत्रोव्यटक्षतं भाष्यम्। तथा "उभे व्याडिः समखरे (३प० १३.)"—इति। "व्याडिक्त्वाचार्यः"—इत्यादि च तद्भाष्यम्। "व्याडेः सर्वचाभिनिधानकोपः (६प० २१.)"—इति। "व्याडेराचार्यस्य"—इत्यादि च भाष्यम्। खपरच्च "समापाद्यं नाम वदन्ति षत्वं तथा गात्वं सामवण्यं सन्धीन्। उपाचारं जन्यातस्व सिद्ध माचार्या व्याडिण्राकत्व्यगार्गाः (१३ प० ३८.)"—इति। "तथा वदन्ति के? खाचार्यः,—व्याडि-प्राकत्व्य-गार्ग्याः"—इत्यादि च तद्भा-व्यम्। खपर मिष "व्याडिनीसिक्य मनुनासिकं वा (१३ प० ४८.)"—इति। "व्याडिराचार्यः"—इत्यादि च तच्च भाष्यम्। तान्येवमादीनि व्याडि-मतानि तु पाग्विनीयव्यात्थानक्ष्पात् सङ्गच्यात्यदेव प्रोनकेन सङ्गचीता-नीत्यपीच्च ध्येयानीति।

एवं व्याहिकतायां विकतवल्लाञ्च ग्रोनकस्यावगमः— "अनुनोमे यथा-क्रमम् (वि॰ व॰१.८.)"-इत्यच "यथाक्रमग्रब्देन प्रातिग्रास्थोक्ता अन्व- चरचेपादयो द्रष्ट्याः"-इत्याह विक्रतिको सुरीक्वत्। तथा 'शुत्कमे कमवत् सिन्धः (१.११.)"-इत्यच च "विपर्ययक्रमसन्धो प्रोनको क्ताः चिप्रादिसन्धयो भवन्तीत्यन्वयः"-इत्यादि चाह स एव को सुदीक्कद्गृहाचार्यः। तचैव "डकारादिविधानम्"-इतिव्याख्यायां चोक्तम्— "डकारस्य न्ह्का-रादेषः प्रोनको क्ता एव"-इत्यादि । तथाग्रेऽपि "एकारोकारपरन्तुः खकारोऽभिनिहन्यते (१.१३.)"-इत्यस्य को सुद्याम् "उद्ग्राहसन्धो प्रोनकाचार्येः प्रकृतिभावनिमिन्तं प्रापितः 'प्रकृत्यान्तः (पा०६.१.१९५.)'- इत्यनेन सूचेयां'-इत्यादि। स्पष्टं चान्ति तच प्रोनकनामो द्वेखः "उदान्ता-दिविधानं तच्होनको क्तं भवेदिह (वि०व०१ प०१५ स्रो०)"-इति।

खतो मन्यते सुख्वनुमितं भौनकवाद्योः समकालिकल मिति। तत्र च प्रथमं तावत् व्याडिराचार्यः पाणिनेरस्य मवलम्य सङ्ग्रह मारचितवान् ; ततः भौनकाचार्यः भाकलसंहितायां विभेषाख्यापनाय प्रातिभाख्यं प्रणीत-वान् ; ततस्व तत्परिभिष्ठस्थानीया खरुपकरणा विकृतिवल्ली कृता पुन-स्तेनैव व्याडिनेव्यपि प्रतीयते तत्तद्ग्रस्थसमाले। चनादिभिरिति॥

रती च श्रीनन-वाडी गुरुशियो,—इव्येतदिष विज्ञायते, तत रव विक्रतिवल्लीग्रश्चात्। तथाचि तन्मक्रलाचर्यो—"नलादी श्रीन-काचायं गुरुं वेदमचानिधिम्। सुनीन्द्रं सर्ववेदज्ञं ब्रह्मज्ञं लोकविश्रुतम् (२)"-इति। एव मिष सिद्ध मेतयोः समकालिकत्वम्। तसानून मसौ प्रातिश्राख्यक्रक्कीनकः पाणिनेः परभव एवेति॥

ननु प्रोनकस्य पाणिनियरभवलं सत्य मेवित चेत्, कथं न तल्ते बङ्गृक्-प्राविष्राख्ये पाणिनेनीमोक्केखः ? खजेदं सम्भायते, — यथा च सम्मित भट्टोजिदीच्चितक्रता वैयाकरणसिद्धान्तको मुदी नाम दृत्तिः प्रचिता, खत रवाविष्रेषेण 'पाणिनीययाकरण मधीते'—इत्युक्ते तद्वृत्तिसमन्वितस्यैवा-ध्ययनस्य बोधो भवति, 'कौमुदी मधीते'—इत्युक्ते च पाणिन्यस्का-न्विताया रव तस्या दृत्तिरध्ययनं प्रतीयते, स्विप च याकरणकारोक्किख-प्रसक्ते तद्वृत्तिकर्त्तुः दीच्चितस्यापिनामोक्किखः क्रियत रवः, तथैव श्रोनककाको

अपि ससूत्रसङ्ग इस्प्रैव याकर गालेन प्रसिद्धिरासीत्, सङ्ग इकारस्य च तस्य थाडेर्थाकरणकर्त्वेनेति। तदुक्त मन्ति हेमचन्त्रीये चाभिधानचिन्तामगौ - "सस्वरुत्यर्थपरं महार्थम् (१२. २८.)"-इति सङ्गाह-विवर्णम्। तरेवं याडेरुस्रेखादेव पाणिनेरुस्रेखः सिद्धः। सत्येवं भ्रोनकीयप्राति-शाखादी यत्र का च बाक्रतिविषये बाहेराचार्यस्य नामोल्लेखो दृश्यते, तत्सर्व मेव पाणिनिमतस्मारकम्; याडेः खलु पाणिनीययाखादत्वेनेव वैगाकरणत्विसद्धेः न हि वाडियोकरणस्चनारः। तथाच- यद् दृश्यते अत्र "व्याजिनीसिक्य मनुनासिकां वा (ब॰ प्रा॰ १३ प॰ ४४.)"-इति, तदिदं "मुखनासिकावचनी (तुनासिकः (१. १. ८.)"-इत्यस्य पाणि-नीयस्य स्वस्येव व्याद्रिक्तं व्याख्यानं भीनक्तेन संस्राव्योक्षिखित मिव्येव गम्यते। एव मन्यत्रापि। भाष्यक्षताप्यक्तं पस्पशायाम् "खाय व्याकरण मित्रस्य ग्रब्दस्य कः पदार्थः ? सूत्रम् । \* \* \* । न हि सूत्रत एव प्रब्दान् प्रतिपद्यन्ते। किन्तर्षि ? व्याख्यानतस्य। ननु च तदेव सूत्रं विग्टहीतं व्याखानं भवति ? न नेवलानि चर्चीपदानि व्याख्यानम-'रुद्धिः, खात्, रेच'-इति । किन्तर्हि ? उदाइरणम्, प्रत्युदाइरणम्, वाकाधाहार:-इत्येतत्समुदितं वाखानं भवति"-इति । खत एव चोत्तं द्र हते रुत्ती - "ससङ्ग्रचं वाकरण मधीते"-इति (पा॰ ६.३. ०८.)। स्रिप च भौनकीये हि तच प्रातिभाखे स्राचार्यपदेनापि पाणिनेः सार्गं बड्डन जच्यते। तथाच्चि "खरावाद्यानवसानेऽप्रयस्थानाचार्या चाडरनुनासिकान् खरान्। तिल्लमाचे प्राक्तका दर्प्यन्याचार्यभास्ता-परिलोपहेतवः (१. ४. १.)"-इत्यचावायं पाणिनिक्ततम् "श्रणोऽप्राटस्य-स्यानुनासिकः (८.८.५०.)"-इत्येव सूत्रं जच्यीभूत मिति स्वीकार्य मिति ॥ किञ्च पाणिनीयप्रणयनात् पुरा कस्यापि प्रातिशास्त्रग्रस्य प्रचारः समभवदिव्यपि न प्रतीयते, क्वचिदपि पाणिनीयस्त्रे प्रातिशाख्यम्ब्दा-दर्भनात्; प्रातिभाखभ्रव्ययुत्पत्तये वार्त्तिकक्तन्तयस्योपनाभाच। बचाच्-"गम्भीराञ्चाः(१.३.५८)"-इति सूत्रे उक्तं कात्यायनेन "नाप्रक-

रणे परिमुखादिभ्य उपसङ्घानम्"-इति ; परिमुखादिगणे एव च दृश्यते "प्रतिप्राख"-इति । परिषच्छन्दस्तु दिर्दृश्यते पाणिनीयेऽपि, परं न तच तच प्रातिप्राखार्थोऽवगम्यते ; खिप तु गायकाद्यर्थ एव । तथा "पार्षदक्तिरेघा तच भवतां नैव लोके नान्यस्मिन् वेदे खर्ड एकारोऽर्ड खोकारो वास्ति (१ छ०१ पा० ७ खा०)"-इति महाभाष्यवचनस्य नागेप्रादिक्ततं व्याख्यानं चालोच्यम् ।

वस्ततस्तु प्राखाविष्रिषेषु व्याक्तव्यादिविष्रिषवीधनपरा एव प्रातिण्राख्यप्रायाः, सामान्यतः सर्वश्रव्दानुश्रासनाय प्रवत्तात् पाणिनीयाद्याकरणादवरजा
एव भवितु मर्चन्त । खतस्त्रचैवाक्तं बङ्गक्प्रातिश्राख्यश्रास्त्रप्रयोजनञ्जोकव्याख्यानावसरे तन्तृतीयवृत्तिक्ततोळ्ळेन, कृतञ्च तत्र पाणिनिस्त्रचोद्धरणम् ।
तथाहि—"तथा व्याकरणे यत् सामान्येन, यथा—'ऋचि तुःनुःध-मन्दुः
तख-कुःचौष्व्याणाम् (पा० ६. ३. १३३.)'-इति, तद् व्यवस्थापितृ मिर्द्र
मारभ्यते ; न सर्वचैतानि पदानि खस्यां श्राखायां दीर्घा भवन्ति ।
यथा— "-इत्यादि । एव माथर्वणप्रातिश्राख्येऽप्युक्तं खयं स्त्रचक्रतेव "एव
मिन्नेति च विभाषाप्राप्तं सामान्येन"-इति । सामान्येन सन्द्रणेन पाणिनीयेन यद् विकल्पेन प्राप्तम्, तदेव मस्यां श्राखायां व्यवस्थितं भवतीति च
तदर्थः । खत एवोक्तं मद्दाभाष्यकारेण च—"खवश्यं खल्वप्यस्नाभिरदं
वक्तव्यम्, बङ्गल मन्यतरस्या सुभयथा वा एकषा मिति । सर्ववेदपारिषदं
द्वीदं श्रास्त्रम्, तच नैकः प्रश्चाः श्रक्य खास्थातुम् (म० भा० २ ख० १ पा०
३ खा०)"-इति ।

ख्य केषास्त्रितये प्रातिशाख्यक्तकोनक एवेकः स्ताद्रशः, माइलद्रशः, कल्पक्रत्, श्राखाप्रवक्ता चेति। पूर्वप्रदर्शितानि षड्गुरश्चित्रवचनान्येवाच वीज सुपलभ्यते ; तचापि नामेक्य मेव, नान्यत् किञ्चनेत्रस्माकम्। समा-सतः खिख्तिचीतत् प्रस्तादेव (घ ए०)। वस्ततस्त श्रुनकवंशीयाः खद्य-तनीया खपि श्रोनका एव ; तस्नाद्रामेक्यवीजकं तादृश्च मद्भुतमतं स्वतिभ्रमविक्यमित मिवेव प्रतिभाति ; न द्वि तच किमपि मानं कक्षते,

प्रमुत बच्चन्त एव वादा बहवः। तेषां कतिचित् प्रश्लादेव ध्वनिताः \*, प्रदर्भयिष्यामस्वोपश्छिदिप (वेदसमानोचने) कतिचिद्। इह विस्तित् प्रकटयामः।—

प्रातिश्राख्यकारस्य श्रीनकस्य तु सुनिलंन व्यवहारदर्शनात् ऋषिकाजात् परभवत्व मद्ययुगीयत्वञ्च । तथाहि—''नत्वादी श्रीनकाचायं गुरुं वन्दे महानिधिम् । सुनीन्द्रं सर्ववेदचं ब्रह्मजं लोकविश्रतम्''-इति विक्रतिवल्कां व्याद्विचनम् (२) ; न हि तेन तचोक्तम् ऋषीन्द्र मिति । पाणिन्यादीनां पतञ्चल्यन्ताना मद्ययुगीयाना मेव हि सुनिलंनेव व्यवहारो दृश्यते प्रधानतः सर्वञ्च, ऋषिलंनापि व्यवहारस्त्वापित्वकः पूजार्थञ्च ; पतञ्जलेः परभवानां महाभारतकारादीनां तु सर्वेषा मेव कविलंनेव व्यवहारो दृश्यते प्रधानतः सर्वञ्च, मान्यार्थ एविष्वं व्यवहारस्त्वीपचारिकः ; पाणिनपूर्वजाना मापिन्श्राल-श्राकटायन-गार्ग्य-श्राकल्य-कल्पक्रच्छीनक-माण्डव्य-पाराश्र्यप्रभ्रतीनां त्वाचार्यलेनेव व्यवहारो दृश्यते प्रधानतः सर्वञ्च, ऋषित्वेन व्यवहारस्त्वाति-देश्रिकः ; तेभ्योऽपि प्राचीनतमानां प्रराकल्पश्रतानां विस्तरु-वामदेव-स्क्रमण्डलहक्शीनकादीनां मन्त्वन्रयुणा मेव ऋषित्वं सुख्य मिति तु प्रति-पादितं प्रस्तादेव (खु-गी ए०) । तदेवं प्रातिशाख्यक्रच्छीनको नून मद्य-युगीयः ; तचापि व्याद्विसमकालिक इति पाणिनपरज्ञ्चाता नास्य क्ष्य मिति तु प्रति-पादितं प्रस्तादेव (खु-गी ए०) । तदेवं प्रातिशाख्यक्रच्छीनको नून मद्य-युगीयः ; तचापि व्याद्विसमकालिक इति पाणिनपरज्ञ्चाता नास्य क्ष्य मित् सुक्त्विद्यादिक मित्रोऽप्यपाक्तं षड्गुरुश्राक्ष्यमतम् ॥

एवच यद्यपि बह्नना मेव वैदिक्र प्रशानां प्रणेटनाम गरीनक इत्यवं स्त्रूयत एव, परं न हि तन्माचे ग्रीव तेषां सर्वेषा मेक एव प्रणेतेति प्रामाण्य सुपगन्त महंतीति शीनकानां विभिन्न व्यक्तित्व मसमकाजिकत्वच सुतरां सम्पद्यत एव। वर मनुमीयते, — शिच्चाक्तत् शीनकाचार्यः खलु पाणिनेः पूर्व जः; प्रोक्ताधिकारे "ग्रीनकादिभ्यण्कन्दिस (४.३.१०६.)"—इतिस्त्रचीय-ग्रीखरे "क्टन्दिस किम्? शीनकीया शिच्चा"—इतिप्रत्यदश्चर ग्रीनात्।

<sup>\*</sup> खा, गि, गी, वि, जि, भा, भि, भू, भो, भी, भी प्रहास ।

कल्पक्रत् भौनकाचार्यस्त ततोऽपि प्रशतनः ; तत्रैव तद्ग्रश्रस्यैवोदा-हरणलेन नोधनात्; इन्दस्त्वसामानाधिकर्ण्येन प्रोक्तल मेव हि ताट्यो-दाहरणले वीजम्। यस्तु कस्पक्षत्, सरव कर्त्ता प्राखापवचनस्यापि। तथा ह्युद्रुतं विक्रतिकौसुद्यां गङ्गाधरभट्टाचार्येण — "ग्राक्तवाः ग्रौनकाः सर्वे कल्पं प्राखां प्रचत्तते(१. ४.)''-इति । तत्त्वतः पाठभेदन त्यभेदावेव प्राखाभेदहेतू। मा जन्यः भीनकर्षेत् द्रयुलेन यवसारात् ततोऽपि प्राचीनल मन्य युगीयलच ; न ह्येतद्यगीयस्य कस्यापि द्रष्ट्रेलेन परिचयः काप्युपलभ्यते ; षक्ति चैतस्य भौनकस्य द्रस्तेनेव व्यपदेभः,—"दितीयं माडल मपप्रयत्"-इति (खू॰ ए॰)। मण्डलग्रव्दस्तु वैदिकमन्त्रस्तानां सङ्ग्रह-विश्षेषस्यैव वाचकः; तदा इ सर्वानुक्रमणी कच्चौनकोऽपि — "तत्तदिषदृष्टानां बह्रनां सक्ताना मेकि धिकर्टकः सङ्ग्रन्हो मण्डलम्"-इति, "सम्पूर्ण म्हिषवाः कान्तु स्त मित्यभिधीयते''-इत्यादि च। ततः स्तसाच ताटग्रसङ्गः हकारात् भीनकात् प्राचीनोऽन्य एव भीनकर्विः स्त्राकारः, इत्यप्यविचारित मेव सिद्धम्। 'स्रार्थ्यनुक्रमणी'-प्रस्तीनां द्रणाना स्मवेदीयग्रस्थानां तु प्रणेता वसूव चैकः शौनक इति च सर्वानुत्रमणीवत्तौ षड्गुरुशिष्यः। तथाहि-— "भौनकीया दम्प्रान्यास्त ऋग्वेदस्य गुप्तये। चार्ष्यनुक्रमग्रीत्याद्या क्रा-न्दसी देवती तथा। अनुवाकानुक्रमणी स्तानुक्रमणी तथा। पादयोर्विधाने च बाई दैवत सेव च। प्रातिशांख्यं शौनकीयं सान्तं दश्म सुचते"-इति । नाच वादं पश्यामः। एवच्चंय एव प्रातिकाख्य-क्वत् स एव आर्थेनुक्रमण्यादीना मिप प्रणेतेति सर्व एवैते ग्रन्थाः पाणि-नीयता बह्रत्तरमवाः; पातिशाख्यक्रत्यङ्ग हक्तोर्गु रशिष्यत्वेन समकानिकत्वः प्रतीतेरिति (भो ए॰)॥

स यम भौनकः, षड्गुक्षित्र्यक्षियते महाभारताख्यानप्रसिद्धी ग्रहपतिरियोव चेत्, पाणिनेरर्जभाताब्दीपरजः स्यात्। तथाचाह षड्गुक्ष-भिष्यः—"चासीद् ग्रहपतियो वे नैमिषारस्यवासिनाम्। भ्रतानीकाय राच्चे वे जनमेजयस्नवे"-इत्यादि। तदिप न ; व्याङ्सिमकाणिकत्वादस्य ; याड़ेस हि पाणिनितोऽन्यूनिद्यातास्दीपरजन्मत्व मनुमित मितः पुर एवं (भू ए॰)। तदेवम् सर्वानुक्रमणीभाष्ये दृष्टानि षड्गुरुण्य्योक्तानि ग्रीनक-परिचायकवचनानि सर्वाण्येवास्मान् विस्नापयन्ते एव। तत्त्वतो बङ्गुक्पाति-ग्राख्यकारः खल्वेष ग्रीनको यतो व्याङ्सिमकािककः, तत एव कतेरन्यूने-कादग्रशताल्द्यां खीष्टजन्मतस्व दिसहसाल्दीतः प्राग्निहाकीङ्दिति चोप-काश्यत एवेति॥

(यास्तः) निरुक्तकारोऽयं यास्तस्त तस्तारस्नाच शौनकात् परा-चीन एव। दृश्यते ह्यच निरुक्ते (२ भा०११६ ए०) शौनकीयपाति-श्राख्यस्च सुद्भृतम्—"पदप्रकृतिः संहिता (ऋ०प्रा०२.१)"-इति। उक्तचेच्—"पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि (२भा०११६ए०)"-इति। स्रतोऽस्नाचिरुक्तात् पूर्व मेव प्रणीताः प्रायः सर्वे एव प्रातिशाख्य-ग्राह्या इत्यप्यनुभवाम एवेति॥

यत्त केन चित् "न दाम्मतय्येकपदा काचिदस्तीति वैयास्तः"-इतिप्राति-माख्योक्तिदर्भनात् यास्त्रस्य भौनकाग्रजलं निर्मातम्; तस्य तु मूर्जे एव कृतः कुठाराघातः पुरस्तादेवेति (खा ए॰)।

तथाच निरुक्तकारोऽयं याखाः खलु शीनकपरश्ताब्दीज इत्यपि वर्क्तं भ्रक्यते, सम्पद्यते च तथा पाणिनितः विश्वताब्दीपरजन्मल मस्य ; नापि हि चि-चतुःश्वताब्दी मन्तरा मनुजाना मेतादृशं बुद्धिवैज्ञात्यं सम्भाव्यते,— यज्ञैकेनैव सूज्ञेण कृतार्थी सुनिः, तद्र्थं एवेवं दृष्ट्यग्र्यः प्रयोजनीयो भवेत् ;—एषोदरादीनीति सूज्ञेणैव साधितं पाणिनिसुनिना प्रायः सवैनैरुक्तकार्थं मिति तु बोधित मेव पुरस्तात् (ए, जी ए०)। एवख्रेद मेव स्मुटं प्रतीयते पाणिनिकाले शिष्टानां भाषाव्यवहारत एव पदाना मर्थाः प्रतीयन्ते सम, खत एव सूज्यामास एषोदरादीनीति ; तत उत्तर-कालम् जाते हि शिष्टाना मपभाषाव्यवहारबाद्धले, सञ्जाते च बुद्धि-मालिन्थे उवस्य मेव विश्वेषतो निर्वचनादेवंक्तव्यत्व सुपगत मत एव प्रदत्त मिदं निरुक्तं यास्तीय मिति। तदेवं कलोर्दादश्वतावद्यां ख्रीस्ट-

जन्मतस्रोनविंग्रणताब्दीतोऽपि प्राक् समभवद्यं यास्त इति सिद्धम् ॥ पास्राव्याध्यापकगोल्ड्यूकरोद्भावितप्रणालीतो नोध्लिक्षीयं स्व मारुद्ध च स्रपारकालपारावारे विचरन्तो वय मिमं यास्त मप्रधाम ;—कस्यां नु वेलाया मासीनः स प्रणानायेदं निरुक्त मिति।

्साधवो येन गच्छन्ति तेन गच्छन् न दोषभाक्। निन्दा वा यदिवा श्रांसा नानुगानां हि युज्यत इति ग्राम्॥

(=)

अधेदानीं विचार्य मस्ति, — कैमर्थिकी तस्यैषा प्रवृत्तिर्याखास्येति ; "प्रयोजन मनुह्य न मन्दो हि प्रवर्तते"। किञ्च, "सर्वसीव हि शास्त्रस्य कर्मगो वापि कस्य चित्। यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत् केन यस्त्रते ?" न केनापीति भावः। स्रतोऽस्य च यास्तस्याच प्रवत्तः प्रयोजनं वक्तव्य मेव। न चाच साङ्ख्यकर्तुः स्टिविषयकः प्रश्न इवायं विचारः खार्थः परार्थी वास्यारम् इति निर्णयायेति ; न ह्यन्धप्रक्तत-रिव कोऽपि केवलं परार्थं कि मिप कर्त्त सुत्स हतेऽचेति धीमतां सिद्धान्त एव। खत एवाइ भगवान् पतञ्जलिः—"नेइ कस्वित् परीऽनुरहीतवा इति प्रवर्त्तते, सर्व इमे खभू खर्च प्रवर्त्तनो । ये तावदेते गुरुशु अवते नाम, तेऽपि खभूत्यधं पवर्त्तन्ते ; - पार जौकिक च नो भविष्यति, इच्च नः प्रीतो गुरुरध्यापिययतीति। तथा य रते दासाः कर्मकरा नाम, रतेऽपि खभू वर्षं पवर्तन्ते ; भक्तं चैलच नप्याम हे, परिभाषाच न नो भविष्य-न्तीत ("परिभाषाः = दण्डनादिकाः" कै )। तथा य एते प्रिल्पिनी नाम, एते च खभूवर्धं प्रवर्तन्ते ; वेतनम्र लप्यामहे, मित्राणि च नो भविष्यन्तीति (३ अ०१ पा०२ छा०)"-इति। इरिग्राप्यता मेव मेव-- "निमित्तभ्यः प्रवर्त्तन्ते सर्व एव खभूतये। अभिप्रायानुरोधोऽपि बार्थसीव प्रसिद्धये''-इति। एष चाम्योऽस्य प्रमस्य- यथा च खलु ऋक्तन्न-व्याकर्णस्य ऋग्वेद एव विषयः, सामतन्त्र-व्याकर्णस्य सामवेद

एव ; तथैवास्यापि प्रास्त्रस्य कि सिंदे एवेको विषयतया निर्देश उत यथा पाणिनीयं नाम व्याकरणं लोकिकानां सर्ववेदगतानां च सर्व-विधसाधुण्ञव्दाना मिविभेषेण व्युत्पादनाय प्रवत्तम्, तथैवेद मिप ?—इति । स्वत्र ब्रूमः ;— नेद स्वक्तन्त्रादिवदेकवेदविषयम्, इच्च सर्ववेदीयाना मेव निगमानां दर्णनात् ; नापि पाणिनीय मिवेदं लोकवेदयोरिविभेषेण प्रासकम्, इच्च केवललोकविदितानां केवलब्राह्मणगतानाञ्च पदानां निर्व-चनाना मनाले। चनात् ; ततो ऽयं ग्राह्मः त्वतीयश्रेणीकः सर्ववेदमन्त्र-व्याख्यामार्भवोधनायैव प्रणीतः । स्वत एवाच्च यास्तः स्वय मेव—"स्वथापीद मन्तरेण मन्त्रेख्यप्रव्ययो न विद्यते"—इत्यादि, "स्वथापीद मन्तरेण पदिवमागो न विद्यते"—इत्यादि च (२ मा०१०२—१३० ए०)।

स्वपरश्वास्य विश्वेषतः समालीचनयेद मिष यञ्यते, — यथा मन्ताणा मेवार्थादिज्ञापनाय प्रवत्ता ब्राह्मण्यात्र्याः, तथैवेद मपीति। मन्तात्मकानां वेदाना मर्थादिकाण्गीपकारितयैवास्य च वेदाङ्गल मिष वा वेदेतिप्रसि-द्वानां (क्रू, के। ए॰) ब्राह्मण्यात्र्याना मंण्यविश्वेषलात् परिण्रिक्षक्षणत्वाद्वा सिद्ध मस्य निक्ताणास्त्रस्य वेदाङ्गलम्। ब्राह्मण्यात्र्येष्वपि हि निक्तानामोन्नेष्वं निव्चनानि च प्रशामो बद्धचैवः ततोऽनुब्राह्मण्यात्र्येषु तच्चास्त्रं सुपुरु मनन्तरस्य निदानस्य त्राय्येषु बद्ध नौवायितं दृष्ट मेव तद् भगवता यास्तेनावद्धं एथम् यायक्षपेणेति। एवस्य नेदं भास्त्रं ब्राह्मण्यात्र्ययेषपदादिन्यास्त्रामार्भवोधनायः स्विष् त यद्ये प्रवत्तं ब्राह्मणं तद्ये मेवेद मपीति सर्वेषां वेदानां मन्त्रगतपदादीना मेव व्याख्यानप्रकारबोधनायैवेदं भास्तं निक्तां नामेखनादिसिद्धं यायोक्षतं यास्त्रोन्यसाक्षम्।

सर्ववेदभाष्यकारः सायणाचार्यस्तु ऋग्भाष्यभूमिकाया माह— "क्षण्य निक्तप्रयोजन मुच्यते"—इत्यारभ्य "तस्माद्देशर्याववोधायोपयुत्तं निक् त्तम्"-इत्यन्तम्। तथा वृत्तिकारः खनुदुर्गाचार्ये। उप्याह—"वेदस्यार्थपरि व् ज्ञानविषये निक्तं नामेद् मङ्ग मारभ्यते"-इति। प्रस्थानभेदकारो मधु-स्द्रनोऽप्येव माह् — "वैदिकमन्त्रपदाना मर्थज्ञानाकाङ्गायां \* \* \* निक्ता मारचितम्"-इति । तदच सायगीयवचनादिषु मन्त्रवाद्धाणाविश्रेषेण सर्वेषा मेव वेदाना मर्थादिबोधनायैवेद मारब्ध मिति प्रतीयते स्फटम्।

तिद्मातुभी पच्ची सम्पन्नी, — मन्ताणा मेव व्याख्यानमार्गादिप्रदर्भनायेदं प्रवत्तं निरुक्तं नाम वेदाङ्गभास्त्र मित्येकः; मन्ताणां व्राह्मणवचनानाञ्च व्याख्यानमार्गादिप्रदर्भनाय प्रणीत मिदं निरुक्त मित्यपरः; तदनयोः पच्चयोः कतरो ज्यायानिति बचवत्यच्चपातश्च न्यहृदयेधी मिद्भिरेवानुसन्धी-यता मिति भ्रम्॥

(2)

खय कोऽसो वेदः ?—वेदम्ब्दस्य कीटमी खुत्पत्तिरिष्ठा खार्याग्राम्, तथा वेदस्य किं जन्तग्रम्, खरूपच तस्य कि मिति चयः प्रश्नाः खत रव सर्वमनः सु समुत्पद्यन्त रव; तत्समाजोचनायैवैतर्हि किच्चिदि चयताम इ इति यावत्।

(वेदः) "विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिर्धमी। दिएरषार्था इति वेदाः"— इत्येतद् वेदण्ड्य-खुत्पादनं कतं दृश्यते देविमचएचेण विष्णुमिचेण बङ्गृक्-प्रातिणाख्यस्य दृच्यपत्रमे। खन्यान्यविधानि च सन्ति बह्रनि वेदण्ड्युत्पा-द्नानि, तानि चान्यचान्यच द्रस्थानि।

"प्रवाद्यानुमानाग्रमेषु (प्रमाणेषु) चित्तमो वेदः" – इति, "समयवलेन सम्यक् परोच्चानुभवसाधनं वेदः" – इति, "चपौरषेयं वाकां वेदः"
– इत्यादीनि च वेदलच्चणानि सायणीये ऋग्माष्यादौ दृष्ट्यानि। "इष्टप्राप्तानिष्टपरिचारयोरलौ निक सुपायं यो वेदयति स वेदः" – इत्येक्तेनैव वाक्येन
च वेदस्य खुत्पादन-लच्चणे ऽप्युक्ते कृष्णयज्ञभीष्यभूमिकायां सायणेनैव। "प्रव्यच्चेणानुमित्या वा यक्तूपायो न बुध्यते। एतं विदन्ति वेदेन
तस्माद् वेदस्य वेदता" – इति वचनच्च तज्ञ मानत्वेनोपन्यस्थोक्तं च "स
एवोपायो वेदस्य विषयः; तद्दोध एव प्रयोजनम्; तद्दोधार्थी चाधिकारी; तेन सद्दोपकार्योपकारकभावस्य सम्बन्धः" – इति।

वेदसरूपद्योत मेवं बोधायनेन— "मन्त्रत्राह्यण मित्याङः"-इति।
ध्यापत्तम्बेन च यज्ञपरिभाषायां स्कृट मृत्तम्— "मन्त्रत्राह्यणयोर्वेदनाम-धेयम्"-इति। सर्ववेदभाष्यकारेण सायणाचार्येणापि तदेवापत्तम्बीय-खन्नण मवलम्बेग्व प्रपश्चित म्हण्माष्यमूभिकायां बद्धधेव ; सिद्धान्तितञ्चीतत् तत्र "मन्त्रत्राह्यणात्मकः शब्दराश्चिवेदः"-इति। उत्तञ्च भगवता जैमिनि-मुनिनापि तथेव ; तदनुष्कोकितञ्च सर्वानुक्रमणीवृत्ति भूमिकायां षड्गुक-श्चियोण। तथाहि—

> "मन्त्रवास्मणयोराज्जवेदप्रब्दं मचर्षयः। विनियोक्त यरूपो यः स मन्त्र इति चचते। विधिस्तितकरं प्रेषं ब्राह्मणं कथयन्ति हि। विनियोक्तथरूपस निविधः सम्पद्धयते। 🧚 ऋग्यजुःसामरूपेण मन्त्रो वेदचतुरुये। षा हेनु भीय मन्तं मे गोपायेत्यभिधीयते। श्रम् पादबद्धी, गीतस्त साम, गद्यं यजर्मन्तः। 🎙 चतुर्म्वि चि वेदेषु चिधेव विनियज्यते । वदरमून्य इत्यादी मन्ते चैविध्य मचते। सर्वेद्रस्ति स्त्रेऽपि चतुर्भिरिति निर्णयः। प्रस्तुतकादिति वाचि लो वा मन्ते सूचकारखे। भरम्पमन्त्रवाज्ञल्याद्रग्वेदः स्यात् तथेतरौ । शान्तिप्रशादिन ब्रह्मवर्गप्रयावविद्यया। भरचाच यजुषां तुर्थी बाज्जल्येन विधायकः। एकविंग्रत्यध्वयुक्त स्मवेद स्वयो विदुः। सच्छाध्वा सामवेदो यजुरेकण्यताध्वकम्। नवाध्वाधवयोऽन्ये तु प्राज्ञः पश्चदश्राध्वकम्"-इति ।

रतेन खलु सर्वेषा मेव वेदानां सर्वविधसरूपागृतान्येव समासतत्त्रेन धीमतैवेखत्रासानं नैव किश्विदताय मस्यविश्वरम् ; विश्वेषतस्तु जिज्ञा- सायां वेदिवषयनिर्णयायेवोत्पन्नं समहद् दर्भनशास्त्रं जैमिन्यादिभिर्महा-त्मिभः प्रपश्चितं मीमांसास्त्रचादिक मेव सधीभिर्द्रेष्ट्य मित्यनं चर्वितचर्वेणेन वेदस्य पौरुषेयलापार्षेयलादिविचारेणेति॥

परन्वस्य नैतदालो चम्, — चापस्तम्वादिमतानुगाः सायणाचार्यदस्तु
मन्ताणां ब्राह्मणानाच्च वेदलं चिरात् सिद्ध मिति मन्यन्ते । केचित्त्वाधुनिका ब्राह्मणाग्रश्चेषु बद्धच 'य एवं वेद'—इति दर्मनादेव प्रथमं तावत्
ब्राह्मणाग्रश्चाना मेव वेदाख्या प्रचित्तता, ततः कालक्रमेण मन्त्रेष्विप सा
उपचिरितेत्वाद्धः । वयन्तु तदुभयोरेव विपरीतं ब्रूमः ;—प्रासीत् विद्यापरपर्याय एवायं वेदण्रब्दः ; तथा यतस्य सर्वासा मेव विद्यानां निधानानीमे
मन्ताः प्रदृष्टाः, खतौ मन्त्रकाले एव चिविधानां मन्त्राणां वाचकः सम्पन्नी
वेद इति ; ततौ ब्राह्मणकाले ब्राह्मणेष्विप ग्रश्चेषु मन्त्रमाचपर एव व्यवहतौ वेदण्रब्दः ; पस्चात् सूचकाले तु मन्त्रब्राह्मणयोष्ठभयोरेव विद्यानिधानत्त्रनादरातिण्यस्थितेरुभयोरेव बोधकः सञ्जातो वेद इति । तदच चयः
पद्धाः सम्पद्धन्ते ;— (१) मन्त्रब्राह्मणयोष्ठभयोर्वेदत्तम्, (२) ब्राह्मणाग्रन्थाना
मेव सुख्यं वेदत्वम्, (३) सर्वेदिद्यानिधानानां हि मन्त्राणा मेव वेद इति
व्यवहारो सुख्योऽतिपूर्वकालिकस्वेति । च्यथेषां कतमः पद्यो च्यायान् इति
पूर्वीपरदर्शिभिर्माध्यस्थिधिषणाविद्भरेव समालोचिताम् ।

श्रूयते चि श्रुक्तयज्ञिष मन्ते एव चयीपरो वेदशब्दः—"वेदेन रूपे व्यपिवत् स्वतास्तो प्रजापितः (१६. ७८.)"-इति । "प्रजापितः 'सुतास्तो' सतास्तयोः रूपे 'वेदेन' ज्ञानेन, चय्या विद्यया वा 'व्यपिवत्' विविच्य पीतवान् । सतः = सोमः, च्यस्तः = पयः पित्स् च्यां न्दित्व च तस्वैत व्याख्यानं भाषितं महीधरेण । तदच वेदेनेत्वस्य दिविधोऽर्थः क्रतो दृश्यते, — ज्ञानेन, चय्या विद्ययेति च; तच दितोयोऽर्थं एव युक्ततरो-ऽस्माकम्, मूर्वे 'वेदेन'-इत्याद्यदात्तश्रवणात् । च्यस्ति चि वेदशब्दः उञ्कादिगणे (६. १. १६०. पा० स्र०) पठितः करणव्यत्माद्यो योगिको उन्नोदात्तः; च्यस्ति चापरो व्यादिगणे (६. १. २०३०) पठितस्त्रयं रूषः

खाद्युरात्तो वेद इति। छत एव ऋक्संहितायां श्रुतस्य "यः सिमधा (६.१.५.)"—इति मन्त्रस्य व्यास्थाने भाषितं सायणाचार्येण 'वेदेन = वेदाध्यमेन'—इति। तेत्तिरीयसंहिताया मप्येव मस्ति चयीपरो वेदण्रव्य खाद्युरात्तः (७.५.१९.२.)। तथैवाथर्वणिका खप्यसक्तरामनित संहिताया मेव चयीपरं वेदण्रव्यम्। तथाहि—"यस्मिन् वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनोदनेनातितराणि म्ययम् (४. ९.५.६)"—इति; बुद्धात स्वाच हि वेदा इत्यस्यार्थं ऋगादय इति। तथा तचैवोनविंग्रकारेड ऽपि चिग्रः श्रुतो वेदण्रव्यस्त्रयोपर एव। तदेवं सर्वसंहितास्वेव चयीपरो वेदण्रव्यो विश्रूयत एव।

स्वं ब्राह्मणेव्यपि सर्वत्र श्रूयत स्व वेदस्त्रयीपरः। तथाहि, बङ्गुग्ब्राह्मणे—"त्रयो वेदा स्वजायन्त स्रावेद स्वामेरजायत यज्वेदो वायोः
सामवेद स्वादित्यात्; तान् वेदानभ्यतपत् (रे॰ ब्रा॰ पू. पू. ६.)"—
इति; स्व मन्यत्रान्यत्र च तत्रैव (६.१५; ०.१८.)। तैत्तिरीयब्राह्मणेऽपि त्रतीयकार्षे (१०.१९.८) श्रूयत स्व त्रयीपरो वेदण्ड्यः।
तथा क्रान्दोग्यव्राह्मणे च—"स हे।वाचग्वेदं भगवाऽध्येमि यज्वेदं सामवेद
माध्यवणं चतुर्थम् (६.१.२.)"—इत्यादि। स्वध्यवत्राह्मणेऽपि—"इमे सर्वे
वेदाः (गो॰ ब्रा॰ १.२.६.)"—इत्यादि। तदेवं सर्वव्राह्मणेषु च त्रयीपरो
वेदण्ड्यः श्रूयत स्व।

चत इरानीं वत्तं प्रकात स्वैतत्, — सर्वसंहितासेव चयीपरवेद्प्रच्य-दर्भन मेव प्रमाणयित, चासीन्मन्तकालेऽिप कोवलमन्ताणा मेव वेद् इति खपदेशः; तदापि मन्त्रवाख्यानार्धकानां ब्राह्मणग्रस्थाना मनावि-भीवात्। प्रदिर्भतब्राह्मणवाक्यानि च तदेव दृष्टयन्ति; ऋगादिश्रच्यानां मन्त्रेष्येव मुख्यश्रतोः। चत स्वीपपद्यन्ते तच गोपथे "इमे सर्वे वेदाः"— इत्यच विश्रेषणानि "सब्राह्मणाः"—प्रस्तीनि । निरुक्ते ये चार्थज्ञप्रशंस-नाय श्राखान्तरीयमन्त्रा उद्भृता यास्त्रेन, तच च स्रूयते चयीपर स्वा-द्युदान्तो वेदश्रब्दः — "स्वधीत्य वेदम्"—इति (२ भा०१३० ए०)। तस्माच ज्ञायते मन्त्रकाले एव मन्त्रार्थको वेदम्बद्ध आसीत् प्रसिद्ध इति। याखाः खयञ्चाच स्रयक्तम्—"कर्मसम्पत्तिमन्त्रो वेदे (२ भा० २४ ए०)"—इति ; स च कर्मसम्पत्तिमन्त्रः क्वास्ति ब्राह्मणेषु संचितास वा ? संचितासेवेति चेदितोऽपि स्मुटं यञ्यते संचितार्थं एव वेदम्बदो ऽभिमतः खलु निरुक्त-कारस्थेतस्य याखास्यापीति॥

वस्तुतो ज्ञानार्थस्य लाभार्थस्य वा विद्धातोरेव रूपं वेद इत्युक्ते विद्येव तस्यार्थः प्रलित। स्नन्तास्य विद्या इत्त न्याति सन्ति चिर्राचायः; तत एव वेदस्य सनातनत्व मनन्तत्वच्च मन्यन्ते स्यार्थः। स्यादिसभ्यकाले चाच भारते ये ऋषयः प्रादुर्वभूवः, स्यासन्नेव ते विविधविद्याविभूषणाः सान्ताः त्वृत्वध्यमाणः, स्वत एव तेर्देश्या मन्तास्तत्वालादेवी चन्ते वेदा इति। तदेवं मन्त्रेखेव वेदण्यदस्य सुख्या प्रक्तिः ; ब्राह्मणानान्तु यथा ऋगादिलच्चणाः भावेऽपि तत्तद्याख्यानाद्यर्थतया तत्तन्नामा व्यवहारः ; तथैव वेदनामापीति वेदण्यस्य तच्च टित्तस्वौपचारिक्येव। तथा ह्यामनन्ति तैत्तिरीयाः—

"भूरद्दांजो इ चिभिराये भिंद्रस्वर्यं सुवास। तथ इ जीर्याथ्यं स्थितिर्थं प्रयोगम्, इन्द्रं उप्वज्योवाच। भरदाज! यसे चतुर्धं मायु-द्याम्, कि मेनेन कुर्यो इति। ब्रह्मचर्यं मेवेनेन चरेय भिति होवाच। तथ ह चीन् गिरिक्ष्यानिविद्यातानिव दर्भयाच्चेकार; तेषाथ हैक्केक-स्मान्मुखि माददे। स होवाच भर्द्याजेखामन्त्रं। वेदा वा यते, खुन्ता वे वेदाः, युतदा युतैस्त्रिभराये भिंदरन्वोचयाः; खर्यं त इत्रद्दनेन्ता मेव (तै॰ ब्रा॰ ३०१०१९०३, ४०)"-इति।

कान्दोग्येऽपि श्रूयत एव वेदार्थी विद्याण्यसः। तथाहि— "प्रजापित-र्लीकानभातपत् \* \* \* ख्रेमेर्श्चो वाये।र्यजूषि सामान्यादित्यात्। स एतां चयीं विद्या मभ्यतपत्"-इत्यादि (१.१७.१—१०.)। एवं तज्ञैवान्यज्ञा-न्याजिप (४.२९.१; २३.२.)। तदेवं वेदस्य विद्यापरपर्यायत्वं स्मुट मेव। खतः सुस्कृता मस्माभिः 'प्ररासीत् विद्यापरपर्याय एवायं वेदण्यन्दः'- ह्राह्यादि (चे ए॰); तथा सम्भाखते चैष पच्चो युक्ततम एवोपन्यस्तो मन्त्रेष्वेव वेदण्ड्यस्य मुख्या दत्तिरिति॥

चापक्तम्बादिस्चारस्मकाले तु ब्राह्मग्रायायाना मपि वेदलं यपदिष्ठम् ; ततः प्रस्ति सिद्ध मेव "मन्त्रत्राद्धाणयोर्वेदनामध्यम्"-इति। तत एव मनुसंहितादाविष "वेदः क्रत्खोऽधिगन्तयः (२. १६५.)"-इत्यादिष् वच-नेष्मयोरेव ग्रहण मवगम्यते । खत रवोत्तां सङ्गच्छते "उदिते पुरिते चैव समयाध्युषिते तथा। सर्वथा वर्त्तते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रुतिः (२.१५.)"-इति ; "उदिते जुहोति"-इवादिविधयस्त रैतरेयादिबाह्मणेष्वेव श्रयन्ते । तथाहि - "रुषयुष्मी ह वातावत खवाच जातून र्व्या वक्ता स्मी वा इदं वेदेश्वो यद्वेतद्विहाच सुभयेद्यरह्रयतान्येद्यवाव तदेतर्हि ह्रयत इत्येतद् हैवावाच कुमारी गन्धवंग्रहीता वक्ता स्रो वा इदं पित्रभ्या यद्वेतद्भि होत्र मुभयेद्यर ह्रयता उत्येद्युर्वाव तदेत हिं ह्रयत इत्येतदा स्विमहोत्र मन्येदा ह्रयते ; यदक्तमिते सायं जुहात्यतुदिते प्रातर्थेतदिमहात्र सुभये युर्ह्यते ; यदक्त-मिते सायं जुहे। खुदिते पातस्तसादुदिते हे। तथम् । \* \* \*। उदान खलु वा चादित बाह्वनीयेन रक्षीन्त्यन्दधाति । स याऽनुदिते जुहाति, यथा कुमाराय वा वत्साय वाऽजाताय स्तर्न प्रतिदध्यात् ताहक्; तदथ य उदिते ज्हें।ति, यथा कुमाराय वा वत्साय वा जाताय क्तनं प्रतिदध्यात् तादृक् \* \* \* । तदेषाभियज्ञगाचा गौयते—प्रातः प्रातरचतं ते वदन्ति प्ररोदया-क्काइति येऽपिहात्रम्। दिवाकीर्त्यं मदिवा कीर्त्तयन्तः सूर्या ज्यातिर्न तदा च्यातिरेषा मिति (५. ५. ४, ५, ६.)" - इति। तथा "अतिस्त वेदो विज्ञेयः (म॰ सं॰ २.१०.)"-इत्यत्र च श्रुतिलद्यां मन्त्राणां ब्राह्मणा-नाच ग्रहण मिछं तस्येवपि प्रतीयत एव ; ज्ञायते च तथा श्रुतिरिति वेदस्यैव नामान्तर मिति॥

( श्रुति: ) श्रवणात् श्रुतिरित्याखाः। "श्रुयजीविन्तुभ्यः करणे (पा॰ ३. ३. ८५. वा॰ २.)"-इति निष्पादितः श्रुतिप्रव्यन्तु श्रवणेन्त्रियपरः; इन्द्र तु "स्त्रियां क्तिन् (३. ३. ८४.)"-इति भावार्ष एव क्तिनिन्छः। एव न्दि वेदिसर मेव श्रूयते गुरुपरम्परानुसारेण; — केनापि कदापि एकस्यापि मन्त्रस्य प्रणयनकालनिर्णये कथ मिप न समर्थः! स्वत एव वाप्वादिवदु स्वनादिरपौरुषेयस्वेति स्तूयत एवाय मिति रुद्धाः।

स एषः श्रुतिश्रव्दो वेदपरो न व्यवहृत छासीत् मलकाले, मलनः संहितास कविदिए वेदार्थश्रुतिश्रव्दस्य दर्शनाभावात्; छिए तु रेतरेयादिब्राह्मणप्रचारात् पुरेव गाथाकाले व्यवहृतो भावसाधनः प्रवादपरः। तथा
ह्यैतरेयकम्— "तस्मादपत्नीकोऽप्यिमहोत्र माहरेत्। तदेषाभियज्ञगाथा
गौयते— 'यजेत् सोत्रामण्या मपत्नीको ऽप्यसोमपः। मातापित्रभ्या मन्दगाद्यजेति वचनाच्छितः'— इति। तस्मात् सोम्यं याजयेत् (रे॰ ब्रा॰ ७. १.
८.)''— इति। ता मिमां यज्जगाथा मवकम्ब्यैवाख्यातं ब्राह्मणम्— "तदा
ह्यवीचाऽपत्नीकोऽग्रिहोत्रं॰ – ॰ स्वर्गाह्मोकान् जयन्तीति (७.१.१०.)''—
इति। तदेवमादीनां दर्शनादिद मिष व्यक्तम्— छादो मन्त्रकालः,
ततस्तेषां यज्ञादिषु व्यवहारकालः, ततस्तादृश्चप्रवादश्चितकालः, ततो
गाष्याकालः, ततस्व ब्राह्मणकालः; गाष्यामूलान्येव हि बह्ननि ब्राह्मणवचनानि श्र्यन्त इति॥

सरमः प्रवादार्थं एव श्रुतिग्रब्दो ब्राह्मणकालादनन्तर मेव मन्त्रब्राह्मणयोर्थवहर्नु मारव्यः; तत एवैतिइक्तज्ञयोदणाध्यायान्ते दृश्यते—
"सेयं विद्या श्रुतिमतिबुद्धिः( ४मा॰ ३६० ए॰ )"-इति । तथा समर्थते च
मन्वादिमिः— "श्रुतिस्रुखदितं धर्म मनुतिष्ठन् हि मानवः ( २. ६. )"इति । "उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । सर्वथा वर्त्तते यज्ञ
इतीयं वैदेकी श्रुतिः ( २. १५. )"—इत्यादि च । वेदस्यानुश्रवनामापि
श्रुतिमूलक मेव । तथाहि— "दृष्यवदानुश्रविकः"-इतीश्रयद्वाणीयसाङ्खाकारिकाव्याख्यानावसरे व्युत्पादित मेवं वाचस्पतिना— "गुक्मुखादनुश्रूयते
इत्यनुश्रवो वेदः"-इति ॥

चौ किक प्रवादवाक्याना मिष श्रुतित्वयव हारो दृश्यते बज्जन। तदेवं यस्य कस्यचिद् वचनस्य प्रचारकालस्यादिनं निर्णीयते,— करा केन कथित मिद मिति, चिप च प्रामाणिकतया गुरुपरम्परयोपदेशो लभ्यते,
तत् किल वैदिकं वा लोकिकं वा वचनं श्रुतिरिखु चते। कल्पयन्ति चानुमितश्रुतीः मन्वादिभिवेदिविद्धिर्विच्छितानां विधीनां मूलानि स्मार्त्तग्रश्येषु; वेदार्थस्मरणमूलकत्वादेव च तेषां स्मृतित्वाख्यानात्। तदेवं यस्य च प्रामाणिकस्मृतिवचनस्य मूलं वैदिकवचनं साच्यान्नोपलभ्यते, तस्य मूलं तादृश्वदिकवचनं कल्पनीयं भवित, तत् कल्पितवचन मिप श्रुतिरिति व्यवच्चतं रघुनन्दनादिभिः।वस्तुतः श्रुतिकल्पनारीतिस्वयुक्तव मीमांसाधिकरणमालायाम्
'श्रीदुम्बरों स्पृष्टोद्गायेत्'— इति विधान मनुस्त्य 'श्रीदुम्बरी सर्वा वेद्ययितव्या'-इति विधेर्लोममूलकलेनाप्रामाण्याख्यापनात्। तदेवं मन्त्रभागानां
श्रुतित्वं तु सर्ववादिसम्मतम्; त्राद्मणमागानां श्रुतित्वं च मन्वादिभिः स्वीकृत
मेव; प्रवादवाक्यानां लोकिकानाच्च श्रुतित्वं व्यावच्चारिकं दुर्वलम्; कल्पितश्रुतयोऽपि सन्ति रघुनन्दनादीना मिति श्रुतिचातुर्विध्यं सुस्थिर मिति॥

(त्रामायः) "श्रुतिस्ती वेद खाम्रायस्त्रवी "— इति नामिलक्कानुणासनात् श्रुतिः, वेदः, खाम्रायः, चयी, — इयेतान्येकार्यान्येव पदानि । खाम्रायसमाम्रायो चाभिन्नार्थों। खतस्व "इति माहेश्वराणि सूचाणि"— इति भट्टोजिदी न्तिन् प्रथमवचनवाखानावसरे ह्युक्तं नागे भ्रोन लघुण्र ब्देन्द्रभेखरे— "खाम्राय-समाम्रायण्रव्दी वेदे एवं क्रुणे"— इति । वेदण्र ब्देन तु खा सूचकालात् मन्ता न्नाम्रायण्रव्दी वेदे एवं क्रुणे"— इति । वेदण्र ब्देन तु खा सूचकालात् मन्ता न्नाम्रायण्यव्दी च प्रचानते इत्रुक्तं मिदानी मेव । खत स्व मगवता जिमिन्ना क्राते इदानीं प्रचलिते मीमांसादण्येन च बज्जवेव मन्त्र न्नाम्रायण्येपरो ह्याम्रायण्यव्दी द्रयते। तथाहि— "खाम्रायस्य क्रियार्थलादानर्थक्य मतद-र्थानाम् (२.२.१.)"— 'उक्तं समाम्रायदमर्थें (१.८.)"— इत्येतस्य वाजस-नेयप्रातिण्राख्यसूचस्य व्याख्यानावसरे च "खाम्रायो वेदः"— इत्यारस्य "न्नाम्रायं विध्यर्थवादरूपम्, मन्तन्तु कर्माक्त्रभूतद्रव्यदेवतास्मारकः"— इत्याद्यतं तद्राध्यक्तदुव्यदेनापि । तथा स्पष्टश्वोक्तं मयववेदरीये कौण्रिक-सूचे— "खाम्रायः प्रनर्भन्तास्य न्नाम्नास्य न्नाम्नास्य न्। (१)"— इति ।

यास्तीयेऽच निरुत्तेऽप्युभयोरेवाम्नायल माख्यातं दृश्यते। तथाहि—
"स्वायाप्यनुपपन्नार्या भवन्ति— 'स्वोषधे चायस्तेनम् (य॰ वा॰ सं॰ ८०१;
६०१५.)', 'स्विधित मैनं हिंसीः (य॰ वा॰ ८०१; ६०१५.)'-इत्याह हिंसन्
(२ भा०१०२,१०० ए०)"-इत्याणङ्म समाहितं तत उत्तरम्— "यथो
एतदनुपपन्नार्या भवन्तीत्याम्नायवचनादहिंसा प्रतीयेत (२भा०११२,१८८ ए०)"-इति। तदच मन्त्राणा मेवाम्नायत्वेन ग्रहणं दृष्टम्। स्वन्यच
तु "एषां लोकानां रोहेण सवनानां रोह स्वाम्नातः (३ भा०८०३ ए०)"इत्यच, इत उत्तरस्तितसद्धान्ते "यथो एतदोहात्यत्यवरोहस्विकीर्षित
इति, स्वाम्नायवचनादेतद् भवति (३भा०८१६ ए०)"-इत्यच च व्राह्मणाना
मेवाम्नायत्वेन ग्रहणं दृष्टम्। एवस्र स्वत्तं निरुत्तक्तव्रवेऽप्युभयोरेव
मन्तव्राह्मणयोराम्नायल मिति।

मन्ताणा माम्रायतं मन्त्रेव ततः सङ्गृहीतस्य निघण्टोस्य समाम्रायत्य सुत्त मादौ तेनैव निरुत्तक्रता— "समाम्रायः समाम्रातः, स व्याख्यातव्यः (२ भा०७ ए०)"-इति। खत एव तद्वत्तक्रता दुर्गाचार्येणोत्तं भूमिकायाम् "क्न्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्राता, सैषा क्न्दोऽवयवभूता क्न्दो धर्मिक्येव यथायथापद्रास्ता गौगीधन्मा इति (२ भा०६ ए०)"-इति॥

वेदाङ्गाना मण्याझायतं निरुक्तकत्सम्मत मेव; तेन प्रदर्भिते प्ररावादे "समाझासिष्वेदञ्च वेदाङ्गानि च (२भा०१३०ए०)"—इति वचने मन्तास्याम्, ततः सङ्गृचीतानां नैघर्ण्डकपदानाम्, वेदानाम् (मन्त्रातिरिक्तानाम्) आद्माणानाम्, वेदाङ्गानाञ्चाझायत्वनोधनात्। त्रष्ठभू व्यदेऽपि प्रत्याच्यास्यास्य क्रिक् चतुर्दभस्या मच्चरसमाझाय इति व्यवच्चारानुपपत्तिः?"—इत्यादिकं विचार मवतार्य पास्मिनिव्याकरसादीनां वेदा-ङ्गाना मण्याझायत्वं प्रमासीक्षतं नागेभ्रोनेति॥

"तस्येदम् (८. ३. १२०.)"-इति पाणिनीयस्त्रे हि यदुक्तं वार्त्तिकम् "चरणाद्धर्माझानयोः (२)"-इति, तदनुस्त्येव "क्न्दोगौक्धिकयाच्चिक-बङ्गचनटाञ्चाः (पा॰ ८. ३. १२८.)"-इति सूत्रे नात्यस्याप्यासायत्व सुर- रीक्षतं रीच्चितेन। तथा ह्युक्तम् — "चरणाद् धर्माम्नानयोरित्युक्तं तत्साह-चर्याद्वटण्ड्दादपि तयोरेव"-इति। एवच्च ण्रिलालिप्रस्टितक्कतानां प्राचीन-तमानां नटस्चादीना मप्यामायत्वं दीच्चितादिसम्मत मिति॥

रहास्वाङ:— 'मा स्थासे'-इति धातुत रवामायपदं निष्पन्नम् ; स्रतो यः कस्वन ग्रश्चोऽभ्यस्त उत्तः, स रवामायः। रकस्यैव प्रनःप्रनर्श्चारणादिना स्थायनुगतकरण मेवाभ्यसनम्। युगावसानकाले प्रायः सर्वेष्येव प्राप्णादि-ष्वतसमेषु ये केचिच्छा स्रविण्या बसूवः, तैः स्वस्तायनुरूपः साङ्गो वेदः प्रोत्तः स्वलान्तेवासिभ्यः, तैस्र बद्धभ्य इत्येवं प्रनर्विस्तृतः सः ; प्रनर्यु-गान्ते चोपगते प्रनः सर्व रव ते विलीनाः, प्रनर्ववयुगारम्भे लयाविष्यरैः प्रिष्टैः स्वस्तायनुरूपत रव प्रोत्तः स्वलान्तेवासिभ्यः। रव मेवाभ्यासः सम्पद्यते साङ्गस्य वेदस्य सदैवेति स साङ्गो वेदः सर्व रव समामाय इत्याख्यावते । स्वत रव च्योतिषविषये सूर्यसिद्धान्ते च्योतिष्योपनिषदध्याये प्रयुत्त मेव मेव "युगेयुगे समुच्चिन्ना रचनेयं विवस्ततः। प्रसादात् कस्य-चिद्भूयः प्रादुभवित कामतः"-इति (१६ स्लो०)।

तत्र चारं विशेष उपनभ्यते, मन्ताणा मेव यथावत् खरवर्णमात्रादियुतानां यथाश्रुताना मभ्यासः क्रियते; स एव मन्त्रभागो दृष्ट इत्युच्यते ।
तत्रापि स्रुतिच्युत्यादिहेतुभिः पाउन्युनाधिकां पाठान्तरत्वं क्रमान्यत्वञ्चानिवार्यं मिति शाखान्तरत्वं सम्पद्यते । ब्राह्मणानान्तृ तदर्थाभिधाने एवोपयोगित्वात्तचान्यथाप्यपपद्येतेति न तत्र यथावत्याठाभ्यासः खीक्रतः प्रत्युत
तदर्थाभ्यास एव क्रतोऽपरग्रन्थप्रवचनेनेति; स एव ब्राह्मणभागः प्रोक्त
इत्युच्यते । एवं वेदाङ्गग्रत्थाना मिष मूलतत्त्वाना मभ्यसनीयत्वेऽपि तत्तत्यवेगास्थानाना मिल्त देशकालाद्यपेच्येति देशकालाद्यनुसारेणैव विधान
मुचित मिति प्रतिनवयुगे नवकल्पनेव क्रता; स एव वेदाङ्गभागः कल्प इति
चोच्यते । तदेवं सर्व एव वेदाङ्गाः तत्त्वतोऽभ्यत्ता च्यपि च्यच्यस्यः प्रतियुगे
नूतनाः कल्यन्ते—इति कल्पनामभाजः स्यः, परं शिच्वाप्रभतीनां पद्यानां
कल्पनामतो व्यवहारे। न दश्यतेऽपि तु यागादिविधायकानां पेङ्गीप्रभ्र-

तीना मेव ग्रश्चाना मेकविधानां कल्प इति प्रसिद्धिः; व्यवहार एवाच निदानम्। तथाच वेदाङ्गग्रश्चेषु तेषा मेव यज्ञस्चग्रश्चानां प्राथम्य मनुमीयते; यथा हि भौभिरीयाणां पञ्चाना मेव भाकतलेऽिष व्याद्याया एव भाखायाः भाकत इति प्रसिद्धिः, यथा च सर्वेषां सामवेदीयार्चिकानां कन्दक्तेऽिष पूर्वभागसीव कन्द इति।

चत रव ब्राह्मणग्रश्चेषि निरुक्तादिनामदर्भनं न विस्मयकरं भवत्या-र्याणाम् । नाच्यादिग्रश्चोऽपि नासीत् प्राक्तच्ये इति को विदतुं सन्तमः ? परं मन्त्रातिरिक्तानां केषा मिष प्रबन्धानां न हि यथावदन्तरश्चोऽभ्यसनं सप्रयोजन मित्यतिप्राचीननटस्चादीनां क्रतकलेऽप्याम्रायत्व मव्याहत मेव । तदेवं नटशब्देनापि कात्यायनोक्तधर्माम्रानयोरिभसम्बन्धे को दोषः पाणिनि-रिक्तकतः खलु भट्टोजिदीन्तितस्य ।

पर मच चेद मवध्यं धार्यम् यद् भवतु नाम मन्तव्राह्मणात्मकस्य वेदस्य, मन्त्रोद्धृतपदसङ्घात्मकस्य निघग्टोः, षद्धिभागोपेतस्य वेदाङ्गस्य, खन्येषाञ्च नटस्चादीनां सर्वेषा मेव प्राचीनतमाना मार्थ्यशास्त्राणा माम्नायत्मम्; परं मन्त्रभागस्यैवाम्नायत्वं सुख्यम्, प्रतिकस्ये मन्त्राणा मेवाच्चरश्च खाम्नानात्; तथैव नैघग्टुक्पदानाम्; तदनु ब्राह्मणभागस्य, तस्यापि तथा यवच्चारात्; तदनु वेदाङ्गानाम्, यास्त्रादिभिः स्वीकारात्; नटश्चास्त्रादीनान्तु तथात्वे प्रामाग्धं विप्रक्षच्नत इतीति॥

(चयी) खमरसिं हो तेषु वेदनामसु चथी खेवावणिष्ठ माले। चियतुम् ;
तदप्यालोचित यथा ज्ञानम् । — रचनायास्त्रे विध्य सेव मन्त्राणां चयीत्वे
वीनम्। खिला हि काचिद्रचना पद्यं नाम, सैव प्रा ऋगिति खुता;
खिला काचिद्रचना गद्यं नाम, सैव प्रा यज्ञिति खुता; खिला काचिदचना गानं नाम, सैव प्रा सामेति खुता। यतो हि गद्यपद्यगानाति रित्तो
नास्ति रचनाप्रकारः, खत एव ऋक्सं हितासु, यज्ञः संहितासु, सामसंहितासु, ख्यवं संहितासु वा ऋग्यज्ञः सामधो द्वा नैव दृश्यते को दिव्
मन्तः। पद्यगद्यगान। तिरिक्ता हि रचना कदापि नासीत्, इदानी मिष

नावनीकाते नोने, तत् कथझाम ऋग्यज्ञःसामनद्यणातिरिक्ताऽपि मन्त-रचना भवेद्वेदिकीति।तदाइ भगवान् जैमिनिः— "तेषा स्ग्य् यत्रार्थवम्रोन पादव्यवस्था। गीतिषु सामाख्या। भ्रेषे यज्ञःभव्दः (मी॰द॰२.१. ३२,३३,३४.)'—इति। तदेतद्यायिक्तिरे स्पष्टीकृतस्व माधवेन, द्रख्यं तत् तत्रैव। रवस्व त्रयी नाम त्रिविधरचनामयी स्वाप्तवाणी; सैव वेदः, सैव स्वाम्नायः, सैव स्रुतिरिखादि।

यद्यपि मन्ताणा मेव रचनानियमाधीन मेतन्तयीनाम, खता मन्त्रभागर्णेव चयीत्व मङ्गीकर्त्त्रथम्, न तु ब्राह्मणभागर्णेति वक्षुं युज्यते; "छहेबुद्रीय मन्त्रं मे गोपाय य स्वयस्त्रेविदा विदुः। ऋषः सामानि यजूंषि
(तै॰ ब्रा॰ १. २.२६.)"-इति श्रुतिश्चाच साधिकीव। खच हि "चीन् वेदान्
विदन्तीति चिविदः। चिविदां सम्बन्धिनोऽध्येतारस्त्रेविदाः, ते च यं मन्तभागम् ऋगादिरूपेण चिविध माज्ञः, तं गोपायेति योजना"-इत्यधिकरणमानाकारो माधवश्चोक्तवान् तथेव। तथापि मन्त्रभागानुगतब्राह्मणग्रिष्ट्राना मिप चयीत्वं व्यावहारिक मिदानीं मन्त्रथ मेव; सञ्ज्ञायाः
खलु व्यवहाराधीनत्रात्। परं यथोक्तं प्रस्तात् मन्त्रभागस्यैव वेदत्वं,
श्रुतित्वं, समाम्रायत्वं च मुख्यम्; ब्राह्मणभागस्य त्वप्रधान मिति; बोध्यं
तथेवाचापीति॥

इह के चिदन्ययैवाक्तरन्यदेशीयाः। तद्यया— प्रशांकिल यदा ऋग्वेदी यजुर्वेदः सामवेदः—इति चय एव वेदा खासन्, नासीदयवंवेदः; तदैव वेदस्य चथीत्याखा प्रचितिति। खत एव प्राचीनतमेष्येव ग्रन्थेषु चथीति वेदस्योखेखो दृश्यते; नानतिप्राचीनेषु। यथा च क्वान्दोग्यव्राह्मणे— "अग्नेर्फ्यो वायोर्थर्जूं वि सामान्यादित्यात्। स एतां चयीं विद्या मध्यतपत् (६.१०.)"— इत्यादि। एवं मनुसंदिताया मिप— "खियावायुरिवश्यक्त चयं ब्रह्म सनातनम्। दुदोच्च यच्चसिद्धार्थ स्वग्यनुः सामलन्द्रणम् (१,२३.)"— इति। क्वान्दोग्यादिश्योऽवीचीना ये ग्रन्थाः, तेषु तु वेदस्य चतुष्ट्व मेव, न चयीत्वम्; तदानी मध्यववेदोऽपि सम्भूत इत्येव तथात्वे वीजम्। तथा वि

रहदार एक ने "सरे स्राप्त महतो भूतस्य निःश्वसित मेतद् यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽयवं क्षिरसः (८.८.१०)"—इत्यादि। किञ्च महाभा-रतेऽपि—"एकतञ्चत्रो वेदान् भारतञ्चितदेकतः। प्ररा किल सरेः सर्वेदः समेत्र तुजया एतम्॥ चतुर्भः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा। तदा प्रस्ति लोकेऽस्मिन् महाभारत सुच्यते (१प०२६८ स्वो०)"—इति। प्रमस्त्रेव "यो विद्याचतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो दिजः। न चाखान मिदं विद्यात् नेव स स्याद् विच्ह्याः (१प०३६८ स्वो०)"—इति। एवञ्च न्रय्यजुःसाम—इत्येव न्रयो वेदाः न्रयीप्रव्दवाच्याः; स्वर्थववेदस्तु न न्रयीप्रव्दस्य प्रात्त्या बुद्धते; स्वपि तुःगोस्येति। तथा च न्रयादयस्त्रय एव प्राचीनतमाः; स्वर्थवेवेदस्तु तदपेन्द्ययार्वाचीन स्वेति प्रस्तितं वेदतन्त्वान्वेषिणां तेषां मनो-रथहमेग्रीति।

नैतन्मत मस्मन्मनोद्दरम्, नापि विचारसद्दम्; निर्म्भूजालात् एकदेशदश्रिलदोषग्राद्दग्रसालाच । तथाद्दि न कापि वेदे जोके वा तादृशमतस्य किद्विदिप मूजं कथ मिष दृश्यतेऽनुमातुं वा शक्यते । चयोतिनाम्ना
वेदस्य व्यवद्वार एवाच निदान मिति चेत्, स्रस्मदुक्तचयोनामकारण मेव
तत्संद्वारकतया सदेव जागित्ं; सत्स्विप द्वि चतुर्ष्विप वेदेषु रचनाचयमेदनिवन्धनं तेषु चित्रल मव्याद्यत मेव । स्रत एव, सामवेदे ऋचां यजुषां च
पाठा विद्यन्त एव, एवं यजुर्वेदेऽपि ऋचां पाठा उपजभ्यन्त एव, कथ
मसाङ्वयं सामादिजद्यणाना मित्राशङ्का सिद्धान्तितं माधवाचार्येण, —
स्रत्तु सामादिजद्यणानां मित्राशङ्का सिद्धान्तितं माधवाचार्येण, परं
न द्वि तेन सामादिजद्यणानां साङ्वयं सम्पद्यते । ऋगादिजद्यणानि तु
सर्वथा स्रव्याप्त्रातिव्याप्तिदोषश्रून्यान्येवेति इदानीन्तनाथ्यापकप्रसिद्धिवरुद्धा
एव ऋगादयः शास्त्रसम्मता इति। तथाद्वि "नर्क्सामयजुषां जद्म साङ्वयादिति श्रिङ्कते । पादस्व गीतिःप्रस्लिद्यपाठ इत्यस्त्यसङ्करः ॥ \* \* \* । तच्च
चिविधाना स्टक्तामयजुषां व्यवस्थितं जद्यणं नान्ति । कुतः ? साङ्वर्यस्य
दुष्परिद्दरलात्। 'स्रथ्यापकप्रसिद्धेषु ऋगवेदादिषु पठितो मन्तः' – इति द्वि

बच्चणं वक्तयम्, तच सङ्गीर्णम्। 'देवो वः सिवतोत्प्रनाविच्छित्रेण वसीः स्यंख रिम्नाभः'-इत्ययं मन्तो यजुर्वेदे सम्प्रतिपन्नो यजुर्वा मध्ये पिठतः; न च तस्य यजुङ्ग मिल, तद्व्राद्धाणे सावित्यर्चे त्युनत्वेन य्यवहृतत्वात्। 'एतत् साम गायन्नात्ते '-इति प्रतिज्ञाय किच्चित् साम यजुर्वेदेऽङ्गीकृतम् (तै॰स॰ १.६.५.१)। 'अच्चित मित्त। अच्युत मित्त। प्राण्णसंप्रित मित्तं' -इति ज्ञीणि यजूषि सामवेदे समाम्रातानि (क्षा॰ व्रा॰ ३.१७)। तथा गौयमानस्य साम चात्र्ययम्ता ऋचः सामवेदे समाम्रायन्ते। तस्मान्नान्ति बच्चण मिति चेत्, न; पादादीना मसङ्गीर्णवच्चणत्वात्। 'पादबन्धेनार्थेन चोपेता चत्तवद्धा मन्त्राः ऋचः', 'गौतिष्ट्पा मन्त्राः सामानि', 'चत्त्रगौति-वर्जितन्वेन प्रसिष्टपितता मन्त्राः यजूषि'-इत्युक्ते न क्वापि सङ्गरः (खिध॰ मा॰२.१.५०)"-इति।

यत्र क्ष इरानीन्तनाध्यापकप्रसिद्धितो वेदनामग्रहो मुग्धकर एव; वस्तुतो यत्र क च ग्रश्चेऽग्रश्चे वा यस्य कस्य चिन्मन्तस्य पादबन्धेनार्थेनापेतत्तं टत्तवद्ध-त्वह्य दृश्चते, सोऽवश्च मेव स्वस्य कस्य चिन्मन्तस्य गीत्यात्मकतं दृश्चते, सोऽवश्च मेव साममन्तः; तथैव यत्र क च ग्रश्चेऽग्रश्चे वा यस्य कस्य चिन्मन्तस्य यत्रृष्टं दृश्चते, सोऽवश्चं यत्र्मन्तः। स्तदेवाङ्गीक्रय स्मृतं वङ्गृक्पातिश्चात्यास्याने विष्णुमित्रेण— ''तथाचोक्तम्— 'यः कस्यत् पादवान् मन्त्रो यक्तस्य स्मृतं व क्षृत्वपातिश्चात्यस्य । स्वर्यक्तोऽवसाने च वा मृत्यं परिजानते'— इति"— इत्यादि । स्रत यव चात्रव निरुक्ते ऋगिति प्रदर्श्यतं श्वतपथनाद्धायोयवचनम् 'स्वङ्गादङ्गात् सम्भवसि"— इति । व ह्योतद्वचन मित्ति क चिद्रिप स्वक्तंहितायाम्, प्रयुत सम्भवसि"— इति । व ह्योतद्वचन मित्ति क चिद्रिप स्वक्तंहितायाम्, प्रयुत सम्भवसि"— इति । व ह्योतद्वचन मित्ति क चिद्रिप स्वक्तंहितायाम्, प्रयुत सम्भवसि"— इति । व स्वास्यो (१८० ६० ८० १० २६०); यदि नाम स्वक्तंहितावचनाना मेव स्वक्तं माचार्यसम्मतं स्यात्, तिर्हं कथ मुचेताच भगवता यास्त्रेन ''तदेतद्वन् स्वोकाभ्या मभ्यक्तम् (२ भा० २५६ ए०)"— इत्यादि । इच् तु स्वगिति श्वपन्य योयवचनम्, स्वोक इति तदानीं प्रचित्ताया मनुसंहिताया वचनद्व प्रदर्शितम् । तदेव मेवैषाचार्यप्रयत्तिचीपयित यत्र कच वेदे स्थात् ऋग्न्य

लच्यो मन्तः, भवत्येव ग्रह्यं तस्य ऋगिति; एवं यज्र्योति। एवच्च ग्रह्यानां कालक्षतबद्धति विस्य चैविधं तरनु चयीलच्च यथा प्रा तथाद्यापि सुस्यित मित्यधवंवेदोऽपि नास्माद भिन्नः; तस्यापि ऋग्यजुर्मय-लात्। खपि च यथा सामबद्धते सामवेद इति प्रसिद्धेऽपि ग्रह्ये पठिताना स्टचा स्टक्तं यज्ञुषां यज्ञुष्ट सुररीकार्य मेव, न च तत्स्वीकारात् तस्य सामवेदलं विह्नयते; तथैव खथवंक्षयाबद्धले खथवंवेद इति प्रसिद्धेऽपि ग्रह्ये पठिताना स्टचा स्टक्तं यज्ञुषाच्च यज्ञुष्टं कथं न स्वीकार्यम् ? तथा खीक्षते च तस्य अथवंवेदलं कथं वा विह्नयेत? एवं हि खक्लथवंवेदस्य खातन्त्राम्, तदीयमन्त्रायां केषाच्चिद्दक्तं केषाच्चिच यज्ञुष्टं न केनापि कदापि कथ मिप वारितं प्रकाते। तत् सिद्ध मेतत्,— वेदानां ग्रह्यभेदक्षतचतुष्टे ऽपि रचनाभेदक्षतचयीले न कीऽप्यस्ति संप्रयः। खत रवेव सुन्नं दश्यते सर्वानुक्रमग्रीटक्तो न "विनियोक्तयरूपच चिविधः सम्पदर्श्यते। ऋग्यजुः-सामरूपेण मन्त्रो वेदचतुरुये। खहेबुधीय मन्तं मे गोपायेत्यभिधीयते। ऋक् पादबद्धो, गीतन्त साम, गद्यं यज्ञुर्मन्तः। चतुर्व्यपि हि वेदेषु विधैव विनियुन्यते"—इति।

यचीक्तम्, — प्राचीनतमेष्वेव ग्रन्थेषु क्रान्दोग्यादिषु चयीव्यवहारः; तदपे च्यावाचीनेषु टह्नदार्ण्यकादिष्येवायवनामेति; तदिदं तेषा मेकदेण-दिर्णल मेवावेदयितः; सर्वचसर्विवधदर्णनात्। तथाहि, तचैव क्रान्दोग्ये— "च्यावेदं विज्ञानाति यजुर्वेदं सामवेद माधर्वण्यस्तर्णम् (०.०.)"—इति चः तचैव मनुसंहिताया मि (६. २६.) "च्यामचारेषु", "क्रत्यासु"—इति। तचैव प्रतपथत्राद्धाणेऽपि— "चयो वेदा खजायन्त (११. ५. ८.)"— इत्यादि चः तचैव महाभारतेऽपि— "च्यामहोचं चयो विद्या (१. १००. ६६.)", "कच्चिद्यमें चयोमूले (२. ५. ६८.)", "न सामऋग्यजुर्वणाः (३. ५५.०.१३.)"—इत्यादि च। किम्बज्जना यच क्रच ग्रन्थे वेदस्य चित्वं द्रप्यते, तच सर्वचैव चतुष्ट्व मिषा। तदेवं ग्रन्थानां प्राचीनत्यावाचीनत्यभेद स्ववेदस्य चित्वचतुष्ट्वर्णने वीज मिति मतं सर्वथैवापाक्तम्॥

अधर्ववेदस्याधनिकाले पाणिनेरसारण मपि मानान्तर मिल्यितिस् तेषां तथैव । तथाहि - ऋक्, यजः, साम-इमानि तु मन्त्रवचाणानि ; ऋगनदायो मन्तः, यजर्नदायो मन्तः, सामनदायो मन्त इतिः, तादृश्मन्त्रान्त सर्वेध्वेव वेदेघ राजन्ते इति तेषां ग्रह्योनेव सर्ववेदानां ग्रह्यां सम्पद्मम्; स्त्राणा मेव ग्रह्णोनेव यथा सर्वेषा मेव पटाना मिति। खर्थवेति तुन निविधस्यापि मन्तस्य नदायम्; चिव तु यथा शाकनादिशाखानां साधारणं नाम ऋग्वेद इति, यथा च कठादिशाखानां साधारणं नाम यज्वेद इति, यथा च कीयमादिशाखानां साधारणं नाम सामवेद इति; तथैव श्रीनकादिशाखानां साधारणं नाम खधर्ववेद इति । शाक-नादिसंहिताग्रशानान्त दृख्वाभावः : अपि त पाणिनेर्तिपर्वतनीय-लादार्घलाच प्रोक्तत्वं पाणिनिसम्मतम्। खत एव यथाप्रयोजनं प्रोक्ता-धिकारे एव शाकलादीना मुझेखः क्रतः पाणिनिना-"शाकलादा (१. ३. १२८)"-इत्यादिभिः सूत्रैः; तत्राधवनदीयशीनकसंहिताना भप्यस्ये-वो खेखः - "ग्रोनकादिभ्यश्कन्दसि (४. ३. १०६)"-इति। तसिम् सूचे क्न्दिस इति दर्भनादिदञ्च ज्ञायते यत् प्रोक्तत्वेनैव ग्राह्योऽपि न क्रान्दसः, एव मध्यस्येव कश्चन ग्रायः पाणिनेर्विदित इति। स च ग्रायः खल्व-धर्ववेदीयभिन्नेव ; तत एव तत्र प्रत्युदाह्नतं नागेभ्रोन "भ्रोनकीया भिचा''-इति । खयववेदीयकल्पस्यापि यच्यां क्रत मेव तच प्रोक्ताधिकारे "काम्यपकौष्मिकाभ्या स्टिषभ्यां णिनिः (४. ३. १०३.)"-इति। चतुरध्यायि-कौशिकसूत्रस्यायवंवेदीयलन्तु सप्रसिद्ध मेव। किञ्च तत्रेव प्रोक्ताधिकारे यथैव "इन्दोगौन्थयाचिकबङ्गचनटाञ्जाः (१. ३.१२६)"-इति स्वितम् ; तथैव "खायवणिकस्यैकनोपस (१. ३. १३३.)"-इत्यपि सूचित मेव। तथाच यथैव इन्दोगानां धर्म खाम्नायो वा इत्यर्थे साधितं झान्दोग्य मिति, तथीव आधर्विणकानां धर्म खाम्नायो वा इत्यर्थे साधित मेव खाधवीण इति पदम्। "चरणाद्धमामानयोः (८. ३. १२६.)"-इति वार्त्तिकञ्च पाणिन-तात्पर्याखानपर मेवन तु वाचिनक मित्यपि तचैव भाष्ये स्कुटम्। तथा हि—

"न चेदानी मन्यदाथर्वणिकानां खं भिततु मईति, खन्यदती धर्मादा खाम्नायादा"—इति। वक्तुतः सर्वजैव "याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादलच्याम्"—इत्येव भाष्यसम्मतम्। तदित्य मध्ववेदाक्तित्वज्ञानं पाणिनेरासीम्नवेति विचारक्तु दूरे खाल्ताम्; प्रत्युत खर्थवेवेदीया श्रोनकसंहिता, खर्थवेवेदीयकल्पस्चं चतुरथ्यायात्मकं कौश्रिकं नाम, खर्थवेवेदीया शिच्ना, खर्थवेवेदीयानां पाठप्रकाराद्यात्मको धर्मस्रेति सर्वा- ख्येतवेदीया शिच्ना, खर्थवेवेदीयानां पाठप्रकाराद्यात्मको धर्मस्रेति सर्वा-

निरुक्तकारः खलु यास्तः पाणिनेः पूर्वतनः,-इति वादिनां निरुक्तेऽसक्तदे-वाधर्ववेदीयनिमभाद्धतिदर्भनात् तस्य यास्तवज्ञपूर्वट्टलनिर्मयेनेव पाणिनि-विदितत्वं सुवच मेव। तदथवंवेदस्य पाणिनिविदितत्वविचारस्वस्तु पेटिका-बद्धः; तन्मते हि तत्पृर्वनस्य यास्त्रस्यापि विदित रवासीत्स इत्युपपद्यते। तथाहि—"तथापि निगमा भवति—'य मिच्ति मिच्तियः पिवन्ति'— इति । \* \* \* । तथापि निगमा भवति—'यथा देवा अंश्व माप्या-यन्ति'-इति (२ मा॰ पूछए॰)''-इति । तावेती दावेव निगमी खर्थाव-वेदत एव लखी (अघ॰ सं॰ ७. ७. ८. ६.)। खन्यत्र च "एकं पादं नेात्खि-दतीव्यपि निगमा भवति (४ भा॰ २८५ ए॰)"-इति । रघोऽपि निगमो-ऽधर्वसंहितात एव लब्धः ; श्रूयते हि तचैवैकादशकार्छीयदितीयानुवाका-न्यस्ताद्या ऋन् "रनं पादं नेात्खिद्ति सलिलाइंस सुचरन्"- इत्यादि। किञ्चाच निघरट्रिस्थतस्यकपादित्रस्थेष एव निगमाऽन्यच वैश्वदेखाद्युत्तु तु निपात रवेति निर्णयात् निघग्ट्समाम्रायश्रवणात् प्रराप्यासीदथवंवेद इति यास्त्रसम्मत मेनेत्युपलभ्यते ; निघर्णाञ्च यास्त्रादिन इपूर्वश्रुतत्वं प्रतिपादित मेव पूर्वम् (कौ ए॰)। तस्मात् सर्ववेदसमका लिकत्व मेवा धर्ववेदस्येत्वच सन्देइलेश्रोऽप्ययुक्त रवेत्यसाक मिति॥

वस्तत एक एव वेदः, चिविधरचनात्मकस्त्रथीति प्रसिद्धोऽपि ऋक्-संचिता, यज्ञःसंचिता सामसंचिता, अधर्वसंचितित चतुःसंचिताभिञ्चतुः-सङ्घान्वितः। संचितालक्ष्मणं तु प्रातिशाख्यादौ प्रसिद्धम्—"पदप्रकृतिः

संचिता (ऋ॰ पा॰ २.१.)"-इति, "वर्णाना मेकपाणयागः संचिता (य॰ वा॰ प्रा॰ १. १५८)"-इति, "परः सन्निकर्षः संद्यता (पा॰ १. 8.१०६.)" — इति ; रवमादि । तच । ऋग्बच्यानां (पद्यात्मकानां) मन्त्रायां चतुर्विधाखिप संहितास विद्यमानत्वेऽपि यत्र ग्रन्थेऽन्यलच्चण एकोऽपि मन्तो न दृश्यते, तस्यैव ऋक्सं हितालम्। एवं तदतिरिक्तास चिवि-धाखिं संहितास यजुर्वच्यानां (गदात्मकानां) मन्तायां विद्यमान-लेऽपि यत्र यत्रे यज्ञुषा मेवाधिकाम्, ऋचा मपि यजुर्देनेव पाठो विनियोगस तसीव यजुःसंहितालम्; खतरवाता मध्वर्षवाद्माणभाष्य-भूमिकायां सायगाचार्येगापि— "तच यज्षा मध्यप्वेदेऽतिबद्धललात् कचित् कचित् ऋचां सङ्कावेऽपि यजुर्वेद इत्येवाख्यायते"-इति। साम-संहितायालु स्तोमानां गानानाध्य मूलीभूतानां कासाध्विदृचाम्, स्तोभलच्त-यानां कतिपयानां यजुषां चात्रयत्वेऽपि सर्वेषा मेव साम्ना माधारभूमित्वं साष्ट मेव। तदेवं पद्यगद्यगीतिभेदात् चिविधा एव रचना भवन्ति; तादृश्ररचनाचे विध्यावलम्बनेनेतानि ची शि नामानि सम्पन्नानि। तत-खतुर्धसंहितायाः किं नाम भवितय मिति चिन्ताया भेवं विभागकारियो नाम्नैवैतस्या नामकरण मुचित मिति सिद्धं नामाथर्वसं चितेति॥

खयर्वा नामिर्वरेव हि यज्ञपित्रयायाः प्रथमप्रकाशकः; खतः स स्व होजादिकार्यसीकर्यायेव स्गादिनामा वेदिवभाजक स्रोत्यापि सम्भाव्यते। तथा हि—"यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते (ऋ॰ सं॰ १.६. ४.५)"—इति, "खिन्न-जितो खयर्वणा (ऋ॰ सं॰ ७. ७. ४. ५)"—इति, "ला मग्ने प्रकारादथ्य-थर्वा निरमन्थत (ऋ॰ सं॰ ४० ५. २३. ३)"—इति, "क्षथर्वाणं पितरं देवनमुं मातुर्गभें पितुरसुं युवानम्। य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्रणी वोचस्त मिहेह ज्रवः (ख॰ सं॰ ७.१.२.)"—इति चैवमादिमन्त्रजिङ्गात् प्रतीयत स्वाधर्वणो यज्ञाविस्कार्तृत्वम्। "यद्येव होत्रं क्रियते यज्ञुषा-ध्वर्यवं साम्नोद्गीयं व्यारत्या त्रयी विद्या भवत्यथ कोन ब्रह्मतं क्रियते इति त्रया विद्ययेति ब्रूयात् (रे॰ ब्रा॰ ५.५.५)"—इत्यादिश्रुतेस्य स्मुट मेव

प्रतीयते यज्ञकार्यनिर्वाहसीकर्यार्थं मेव च ऋगादिसंहिताविभाग इति । किञ्चाचैव च ''अथ केन ब्रह्मालं क्रियते ? चय्या विद्यया"—इत्यतः समग्रा एव त्रयी विद्या ब्रह्मलकर्णे साधिकति स्पष्टम्। न चायर्वसंहिताध्ययन मनारा समग्रायास्त्रयाः ज्ञानं भवितु मर्हति; होचध्वर्द्राह्यवहार्यातिरि-क्ताना मध्ययन्मेन्लाणां तत्र सङ्गावात्। खतरव "ऋचान्वः पोष मास्ते (ऋ॰ सं॰)"-इति मन्त्रस्य निर्वचनावसरे यास्त्रोऽप्याइ-"ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वे वेदित मर्हति (२भा० ६६ए०)"-इति। खयर्ववेदी एव ब्रह्मा भवति स रव च यज्ञं समन्तात् रक्तति । तथान्ति—"व्रह्मीव विदान् यद् भगविद्गरोवित् सम्यगधीयानस्यरितव्रस्मचर्योऽन्यूनातिरिक्ताङ्गोऽप्रमत्तो यज्ञं रच्ति, तस्य प्रमादाद् यदि वाप्यसाद्गेधाद् यथा भिन्ना नौरगाधे मह-त्यदके सम्प्रवेत्"-इत्यादिः, "तस्माद् यनमानो स्वविद्रिशेविद् मेव तत्र ब्रह्माणं वृणीयात् ; स हि यज्ञं तारयतीति ब्राह्मणम्"-इत्यन्तो गोपथ-ग्रायो द्रष्ट्यः (ग्रो॰ ब्रा॰ २. २. ५.)। इन्दोगा खिप ब्रह्मणो भिषक्ल मामनन्येव- "भेषजञ्चती ह वा एष यज्ञो यज्ञैवंविद ब्रह्मा भवति ( क्वा॰ ब्रा॰ पू. १७. ८.)"-इत्यादि । सामवेदभाष्यावतरिणकादौ साय-गाचार्योऽप्यवोचत्-"चयाणा मपराधन्त ब्रह्मा परिचरेत् सदा"-इति । युक्ततरच्चेतद् तदैव ब्रह्मार्त्विन, यदा खलु तस्य चतुर्वेदवित्त्वेन समग्र-चयीवेत्तृत्वं स्थात्; सर्ववेदवेत्तृत्वेनेव च तस्य विश्वयचा इति समुद्र इति चाखानं सङ्गच्छते। श्रुयते चि-"समुद्रोऽसि विश्वयचा (य॰ वा॰ सं १ ५ ३३.)"-इति यनुर्मन्तः। समुटतरच्चितदाम्नातं दृश्यते गोपय-पूर्वार्के एव । तथाहि—"तस्माटिग्वद मेव होतारं टगीख, यनुर्विद मध्यर्युम्, सामविद सुद्गातारम्, खथर्वाङ्गिरोविदं ब्रह्माणम्"-इति, "प्रजापतिर्येच मकरोत्; स ऋचैव चौत्र मकरोत्, यनुषाध्वर्यवम्, साम्रोद्गात्रम्, खयर्वाङ्गिरोभिः ब्रह्मत्मम् (ग्रो॰ ब्रा॰१.३.१.२.)"-इति च। एवच यज्ञीयहीचादिकार्यानुसारत एव चतसः संहिताः सम्पन्नाः : यत्र च यदीयं विधानादिकं श्रूयते, तदेव तस्य ब्राह्मण मिति च। तदुक्तं सर्वानुक्रमणीवित्तभूमिकायाम् "विनियोक्तयरूपोयः स मन्त इति चन्नते। विधिक्तुतिकरं ग्रेषं ब्राह्मणं कथयन्ति हि"—इति। एव मेकस्यैव वेदस्य चतुर्द्धा विभागः सम्प्रवस्त्व कः संग्रयः। सामवेदीयो होह्यग्रय्योः प्रकरण-सिविव्यू प्रमेन च यज्ञकार्यसौकर्यायैवैकस्य वेदस्य चतुर्भेदाः क्रता इत्या-भाति स्मुट मेव; तयोरुभयोरेव हि ग्रय्ययोः क्रमात् दण्रराच-संवत्यर-एकाह्-स्रज्ञीन-सज्ञ-प्रायस्त्रित्त-त्युद्धितसप्रपर्वात्मकत्वम्। एव मेव स्वध्ययु-वेदसंहिताभाष्ये प्रथमानुवाक्तयाख्यावतरिणकायां यदाह सायणाचारः— "स्वस्तिन् वेदे समाख्याता दर्णपूर्णमासेस्विमन्त्रास्तिविधाः, स्वाध्ययवा याजमाना होज्ञकास्तित्। \* \* \* । एतेषां मध्ये याजमानां होजाताह्य चिज्ञस्त्रानीयतात् भित्तिस्थानीयाना माध्ययवाणा मेवादो पाठो युन्यते"—इत्यादि, तदिष सङ्गच्छते; यदि हि यज्ञकार्यानुक्रमेणैवै-तास्तवस्य एव संहिता ग्रिथता न स्युक्तिहि तस्य तथोक्तिरसङ्गतित्व मेवो-पगच्चेवामेति। वस्तुतस्तु यजुर्वेदीयमेज्ञायणीयण्यावायाः परिच्छेदिवन्यासानां प्रयन्तस्त्रमेति। वस्तुतस्तु यजुर्वेदीयमेज्ञायणीयण्यावायाः परिच्छेदिवन्यासानां प्रयन्तसन्दर्भनेनैवास्तङ्गच्चेदेवैषसंग्रयस्तत् कि मज प्रमाणपारायणेनेति।

तथाच निष्यन्न मेतत् ; — होत्रथवहार्यमन्तास्तु सर्व एव ऋचः ;
तासा म्हणां संहननेनोपनिवड्डो ग्रश्च एव ऋक्संहितेति सम्पन्नः ;
तदर्धविनियोगाद्यिभधायक्ष ग्रश्च ऋग्नाद्धाण मिति। तावेव ग्रश्चावधुना
ऋग्वेद इति प्रसिद्धौ। खर्ध्वयुव्यवहार्यमन्त्राः प्रायो यजूषि, ऋणोऽिष
सन्ति; तादण्ग्येजुःसंहननेनोपनिवड्डो ग्रश्च एव यजुःसंहितेति सम्पन्नः ;
तदर्धविनियोगाद्यभिधायक्ष ग्रश्चो यजुर्नोद्धाण मिति। तावेव ग्रश्चावधुना यजुर्वेद इति प्रसिद्धौ। उद्गात्रथवहार्यमन्त्रास्तु ऋणो, यजूषि,
सामानि च; तादण्गर्यजुःसाम्नां संहननेनोपनिवड्डो ग्रश्च एव सामसंहितेति सम्पन्नः ; तदर्धविनियोगाद्यभिधायक्ष ग्रश्चः सामन्नाद्धाण
मिति। तावेव ग्रश्चावधुना सामवेद इति प्रसिद्धौ। ये, खलु ऋग्वेदमाचे क्रतस्त्रमाः, खथ्यापयन्ति व्यवहर्णत च ऋग्वेदमाचम्, त एवाख्यायन्ते ऋग्वेदिन इति। तेषां ब्रह्मयज्ञादिसिद्धये ये केचन मन्ताः

प्रयोजनीयाः, तेऽपि तदीयसंचिताया मन्तर्निविद्याः। ये खलु यजुर्वेद-माचे क्रतस्रमाः, खथापयन्ति व्यवहरन्ति च यजुर्वेदमात्रम्, त एवाखा-यन्ते यजुर्वेदिन इति ; किञ्च यजुःसं हिताया स्टचा मपि सङ्गावात् यजु-र्वेदिना म्म्यावाधोऽपि सुतरां सम्मदाते, खतस्ते "दिवेदी"-इत्यपुचन्ते; भाषायां 'दुवे'-इति च। तेषां ब्रह्मयज्ञादिसिद्धये ये केचन मन्त्रः प्रया-जनीयाः, तेऽपि तदीयसंहिताया मन्तर्निविद्याः। ये खलु सामवेदमाचे क्तत्रमाः, चथापयन्ति व्यवहरन्ति च सामवेदमात्रम्, त एवाखायन्ते सामवेदिन इति ; किञ्च सामसंहिताया म्हवां यजुषाञ्च विद्यमानलात सामवेदिना स्ग्यजुषोर्वोधोऽपि सुतरां सम्पद्यते, च्रतस्ते "चिवेदी"-इत्यप्यचन्ते; भाषायां 'चिवाडी'-'तिवारी'-इति च । तेषां ब्रह्मयज्ञादि-सिद्धये ये केचन मन्ताः प्रयाजनीयाः, तेऽपि तदीयसंहितायां ब्राह्मणे चान्तर्निविष्ठाः। रभ्योऽविश्वरुमन्त्राणां पेटिकारूपा संह्येव निबद्धा चतुर्थसंहिता सम्पन्ना। तत्र ऋचोऽपि सन्ति यजूषि अपि। सैवार्थवं-संचितित प्रसिद्धा । तद्रधीविनियागाद्यभिधायकः ग्रश्चोऽधर्वत्राह्मण मिति। तावेव ग्रत्थावधुना खयर्ववेद इति प्रसिद्धौ। क्रतौ ब्रह्मात्वकार्ये कर्त्तेचे सर्वासा मेवचीं सर्वेषा मेव यजुषां सर्वेषाचीव सामा वेषधः प्रयाजनीयः ; तादृश्रसर्वमन्त्रवेत्तृत्वञ्च ऋग्यज्ञःसामसंहिताध्ययनवता मपि अधर्वसंहिताध्ययन मन्तरा न सम्भवति, खता यथा होने ऋग्वेदः, यथा च चाध्वर्यवे यजुर्वेदः, यथैव ब्रीद्वाचे सामवेदः; तथैव ब्रह्माले उथर्ववेदः। किञ्च यथा ऋग्वेदस्य हिाटवेद इत्यपरं नाम, यथा च यजुर्वेदस्य स्रध्यमें नाम, यथैव सामवेदस्य उद्गाहवेद इत्यपरं नाम ; तथैवाथवेवेदस्य ब्रह्मवेद इत्यपरं नाम । स्विप च ब्रह्मत्वनर्गायैवा-थववेदाध्ययनं विश्रेषतः सप्रयोजनम्, तच ऋगाद्यध्ययनस्ते न सम्भवति, स्रता (प्यववेदाध्ययने स्कृना सम्वेदादाध्ययन मध्यवध्यं कर्त्तव्य मित्रतो ये लयवंवेदिनस्त एव पायसतुर्वेदाध्यायिना भवन्ति, ततः "चतुर्वेदी"-इत्याखायन्ते, भाषायां 'चौवे'-इति च।

तदेवं मूलत एकस्पेव वेदस्य रचनाभेदमूलक चथीलेऽपि हो चादिकार्य-सौकर्याधें हतं चतुष्ट मवस्य मेव सर्वेरादरणीयम्। स्रतएव दृश्यतेऽच निरुक्तेऽपि—"चलारि ऋष्ट्रेति वेदा वा एत उक्ताः (४भा० ३४५ए०)"— इति। सिद्ध मिस्यं चलार एव वेदास्त्रयी भ्रब्दवास्या इति॥

(क्न्दः) "क्ट्न्ः"-इत्यपि वेदस्यैवान्यतम मतिप्राचीनं नाम।

- (१) इन्दः प्रव्देन प्रा खलु ऐप्रप्रवन्धाना मेषां वास्वादीनां सर्वेषा मेव बोधो भवित सा। तत रवेंच माधर्वणिका ज्ञामनन्ति—"त्रीणि च्छन्दांसि कवयो ०—० स्वापो वाता स्रोषधयः (१८.१.२.०.)"-इति। तत्र इन्दांसि बन्धनानी व्यर्थः। स्रत्राप्पपद्यत रवेंति विक्तसम्—'क्न्दांसि क्यदनात् (३ भा० ३६०ए०)'-इति; क्यदनं नाम बन्धन मेव; बन्धनान्येव हीमाः सर्वे विषयाः; तदुत्तं हि साङ्क्यतन्त्रको मुद्याम्—"विषयवन्ति विषयिण मनुबधन्ति स्वेन रूपेण निरूपणी यं कुर्वन्तीति यावत्, विषयाः एथियादयः सुखादयञ्चास्मदादीनाम् (५ स्रो० को०)"-इव्यादि।
- (२) तत उत्तरं सर्वेषा मिष सद्धारसमाम्नायाना मर्थतस्तु सर्वेषां येन केनािष जीवेन क्रतानां प्रव्दाना मकारादीनां कृन्दः प्रव्य व्यपदेशो भवति सा। तत खेवं तेतिरीया सामनित्त—"कृन्दः प्रव्य इति य मवोत्ताम, स्वद्धारसमाम्राय एव ; तस्यैतस्याकारो रसः (३.२.३.८.)"—इति। तत्राप्यपपद्यत खेतिविक्तस्—'कृन्दांसि कृदनात्'—इति; कृदनान्येव कृ प्रव्या स्वकारादयोऽर्थानाम्।
- (३) ततः पश्चात् ऋषीणां प्रबन्धेषु ऋगादि-चिविधेषु मन्तेव्विषि खवहतं कृत्द इति । तत रवैव मप्यापर्वशिका खामनन्त्युच्छिरुस्तो—"अग्राधेय मधो दीव्या कामप्रकृत्दसा सह । उत्सन्ना यज्ञाः स्वाण्युच्छिरुधि समािह्ताः (११, ८, ९, ८,)"—इति ; खन्यत्र च "दिवो न मां रहतो खन्ति। रिव्यादमां स्तोको खम्यपप्तन्तसेन । स मिन्त्रियेण पयसाह मग्ने कृन्दोभिर्यंज्ञैः सुक्ततां कृतेन (६,१२,१९,१)"—इति । तत्राप्युपपद्यत रतदेव निरुत्तां 'कृन्दांसि क्षादनात्'—इति; क्षादनान्येव हि ते मन्ता मनेा-

भावादीनाम् । निरुक्तारमोऽिय यदु भाषितम्—"इन्दोधः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः (२ भा० ७ ए०)"-इत्यादि, तत्रापि मन्त्रभ्य इत्येव तस्यार्थः; तत्र हि निष्ठगरी मन्त्रमात्रत रवोद्भृतानां पदानां दर्भनात्। स्रत रव तस्य रुत्ती 'इन्दांसि = मन्ताः'— इत्येवोक्तं दुर्गाचार्येणापि।

श्रूयते चेदं तैत्तिरीयारण्यके—"यण्कन्दसा स्रवभो विश्वरूपः ०—० भूर्भुवः स्वय्क्वन्द खोम् (१०. ६.)"-इति । " 'यः' प्रणवः 'क्रन्दसां' वेदानां मध्ये 'ऋषभः' श्रेष्ठः"-इत्यादि च तङ्काष्ट्यं सायणीयम् । तथैव कान्दाग्यत्राद्धाणेऽपि—"देवा वे स्त्योविभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविष्रश्ले कन्दोभिरक्कादयन् ; यदेभिरक्कादयश्लक्कन्दसां कन्दस्वम् (३. ८.२)"-इति । प्रतिपर्णेऽप्येव मेव—"यदेभिरात्मान माक्कादयत्, देवा स्त्यो-विभ्यत, तक्कन्दसां कन्दस्वम् (८. ५. १.)"-इति ।

निघएष्ठश्रुतस्य (१ मा॰ २०२ ए०) कान्तिकर्मणोऽपि भवित इन्द इत्वेके। तथाच सर्व एव वेदाः काम्यमानाश्वास्माकं सर्वकामपूरकाः कमनीया वा। द्याचितकर्मण एव (१ मा॰ ३३४ ए०) भवित इन्द इति च केचित्। तथाच सर्वेषा मेव वेदमन्त्राणा मर्चायां गतिरिति इन्द्रस्वम्; द्याचीया वा सर्वेवेदा द्यस्माकं तताऽपि इन्दो वेदस्वयीत्याद्यमिद्रार्थः। तदित्यं पुरा सर्वेषा मेव मन्त्राणां साधारणं नाम इन्द इत्यासीदिति तु सर्वसम्मत मेव। द्यारव च निघएटो क्लोटनामसु (१ मा॰ ३४३ ए०) 'इन्दः'-इति। पाणिनीयस्त्रचेषु, कात्यायनीयवार्त्तिकेषु, पतञ्जलेरिस्यिषु, द्यन्यचान्यच चैवमादिषु यन्येषु सर्ववेदपरं इन्दोवचनं सर्व्ववादिसम्मतं सुप्रसिद्धञ्चत्यत एव सर्व एव वैदिकाण्कान्दसा इत्यभिधीयन्तेऽपीति।

(६) ख्राती हापर मिप ज्ञेयम् ;— "ऋचः सामानि इन्दांसि पुराणं यज्ञ्या सह। उच्छिष्ठाज्जज्ञिरे (ख॰ सं॰ ११. ८. १.)" – इत्याथर्वणे, "तस्माद् यज्ञात् सर्वज्ञतः ऋचः सामानि जिज्ञरे। इन्दांसि जिज्ञरे तस्माद् यज्ञत्सादजायत (ऋ॰ सं॰ १०. ८.)" – इत्यृचि च "इन्दांसि"

न्हित परेन सामवेरीयच्छन्दोनामग्रन्थीयमन्त्राणा मेव ग्रहण मिखते छान्दसेरेकमत्रोत। सामवेरीयानां हि संहिताग्रन्थो गानम् छन्द इति च दिधा भिन्नः। गानं तच गेयारण्योहोह्येति चतुर्विधम्; छन्दस्तु योनिस्त्त-रेति दिविध मेव, तयोर्द्धयोद्धार्चिक इति च व्यवहारोऽनितप्राचीनो तैयाकरणतोषकरः। एवं हि यथैव 'तस्मात् सर्वज्ञतः यद्धात्' 'ऋचः' ऋग्वेदीयाः, यज्वेदीयाः, ख्यवंवेदीयाद्धः, 'यजः' यजंकि रुत्तगोतिवर्जिन्ताप्तवाच्चानि यज्वेदीयानि सामवेदीयानि ख्यवंवेदीयानि च; 'सामानि' सामवेदीयानि यज्वेदीयानि च 'यद्धिरे', तथैव 'तस्मात्' तत एव यद्धात् 'छन्दांसि' सामवेदीयगानमू जीभूता फ्लन्दोनामकमन्त्राच्च जद्धिरे इति तद्धः। यदि च तेषु छन्दःसु खिप ऋग्वद्धां विद्यत एवेति पुन-फ्लन्दोग्रहण मानर्थकां भजेतेव, परं तेषां प्राधान्यख्यापनाय ब्राह्मण-विस्तरन्थायेन एथग्रहण्य न दोषावहम्; खन्यथा हि ऋग्वेदोद्धता एव ते मन्ता इति तेषा मप्राधान्य मेव स्थादिति।

एतेन ऋग्वेदत एव साममूषीभूतास्ता ऋचस्तच सङ्गृष्टीता इति च मतं दूरोत्सारित मेव। एनविश्रदिष्टियामस्विति हैवोपरिष्टान्मन्ति निरुत्ति-प्रकर्णे। वस्तुतो यद्यार्थ मेव होचम्, यद्यार्थ मेवोद्गाचम्; तच होत्रकार्यनिर्वाद्याय ये मन्त्रास्विताः ते हि सर्व एव ऋक्संहितायां ट्रायन्ते; ष्योद्गात्रकार्यनिर्वाद्याय ये च मन्त्रास्विताः, ते सामस्त्रपा ऋगूपास्व; त एव च सामसंहितायां दृश्यन्ते। तच हि सामसङ्घातात्मग्रश्यानां सामत्रेव प्रसिद्धिस्वरन्तनी, इदानीन्तु गान मित्यपि; ऋक्सङ्घात्मग्रश्य-योस्तु कृत्दहत्येव प्रसिद्धः प्ररातनी, खार्चिक इति तु पाणिनीयाना मिति विश्रेषः। इत्यन्त्वच प्रश्चतु तावत्—ऋक्संहिताया ऋचां सङ्गृष्टः सम्पद्मः, तदैव तयीव वत्यव येनैव ऋक्संहिताया ऋचां सङ्गृष्टः; इत्येतत्खापनायैव "कृन्दांसि जित्वरे तस्मात्"—इति क्वतः एथगुप-न्यास इति।

- (५) एरैव गायद्यादीना मिंप क्ट्स्लं व्यवहृतं मन्तेव्विपः; तद्यथा—
  "क्ट्संसि च द्यतो खध्वरेषु (ऋ॰ स॰ ८१६. ५.)"— इत्यादि ।
  तत्रापि क्रादन मेव वीजम्; भवित हि प्रव्दानां क्रादनं गायद्यादिभिः।
  किञ्च यथा खलु पदीभेवित प्रव्दानां क्रादनम्, तथैव गदीर्गानैरपीति
  सर्वविधरचनाना मेव क्रन्दस्वं चिरात्रातिष्ठितम्; कालभेदाल्लौकिकव्यवहारो विभिन्न इत्यन्यदेतत्। खत एव "क्रन्दांसि—क्रादनात्"—इति
  व्याख्यानावसरेऽप्यृत्तं दुर्गाचार्येण—"ते (मन्ताः) क्रन्दोमयाः; नाक्क्रन्दिस
  वागुचरित"—इत्यादि। खतरव च गद्यात्मकस्य यज्ञमन्त्रस्यापि क्रन्दो
  निर्णयं कुर्वन्ति वैदिकाः, याज्ञुधीति गायत्यादिभेदे।ऽपि वर्णितः पिङ्गलेन
  (३. ३—८ सू०)। तदित्यं निश्कन्दो यज्ञुरिति त्यापेत्तिक मेव; कात्यायनेन
  यज्ञुर्वदीयमन्त्राणां सर्वेषा मेव क्रन्दोज्ञानस्य विधानात् (अनु०१.१०)।
  माध्यन्दिनीभाध्यकारेण महीधरेणाप्यृत्तम्—'तत्र यज्ञुर्वेदमन्त्रेषु कानिचिद्
  यज्ञुषि काञ्चन ऋचः; तत्र ऋचां नियतान्तरपादावसानाना मावस्थकं
  क्रन्दः कात्यायनेनोक्तम्, यज्ञुषां षडुत्तरण्यतान्त्यरावसानाना मेकान्त्ररादीनां
  पिङ्गलेन देव्येक मित्यादिनात्नां क्रन्दो बोड्यम्'—इति।
- (६) यतः प्रस्ति 'मन्त्र ह्मा स्वाचित्र नामधेयम्'-इत्यमूत् सुदृष्म्, ततः प्रस्त्येव ब्राह्म स्वयाम्या मिष कृन्दः शब्देन च यह सौयता स्तरां सम्प्रद्राः ; यव मिष मन्त्रभागाना मेव मुख्यं कृन्दस्त्व मिति तु न ततोऽिष विलय सुपगतम्। चतरव यास्तो मन्त्रार्थे एव कृन्दः शब्दं प्रायुङ्क (२भा०० ए०) मन्त्र ब्राह्म स्वयोग्योग्योग्ये विविषये कृन्दः शब्द यवहारं कृतवता भगवता पास्तिनािष किचित् प्रायोगि मन्त्रे विविषये कृन्दः इति । तथाि नि—''कृन्दोन् ब्राह्म साति च तदिषयािस (४. २. ६६.)''-इत्येवमादीिन समालोग्यािन ; न हि तच कृन्दः शब्दस्योभयपरते ब्राह्म सातां एथक् यह स सुपपद्यते ।
- (७) ततो वेदाङ्गाना मिष वेदत्वातिदेशात् इन्दस्व मध्यनिवार्धमेव। तदुक्तं भगवता पतञ्जलिना "इन्दोवत् स्त्रचािय भवन्ति (१ ख॰ ४ पा॰ २ खा॰)"—इति, परं तचािष ये केचित् श्रोनकीयशिचादयः, तेषां 17

वेदाकुल मस्तु नास्तु वा कृन्दस्तं तु नास्येव। तथा च दिर्मतं प्रत्यु-दारहां "भौनकादिभ्यश्कन्दिस ( ८. ३. १०६ )"—इति सूचीयभेखरे 'कृन्दिस किम्? भौनकीया भिचा'—इति। खपि वा तच सूचे मुख्य-कृन्दस्त्व मेवापेच्चितम्, न च तद्देदाकुाना मित्येव तथोक्तं नागेभेनेति। प्रातिभाखादाविप व्यवहृत एव कृन्दःभ्रव्दः पतञ्जिना—"कृन्दःभ्रास्त्रेषु (१ ख० २ पा० १ खा०)"—इति; प्रातिभाख्यादिस्त्रेव तदथी गन्यते; खपि वा कृन्दसां भ्रास्त्रेषु इत्येव तदर्थः॥

(०) नागेशादिभिन्तु भिन्नुस्त्रनटस्त्रयोरिष छन्दस्वं खीक्तन्। तयाचि—"तिनिरिः। इत खारभ्य वच्यमाणाः प्रत्ययान्तेनेकदिगित्ये-तत्पर्यन्तं छन्दिस वाचे इखन्ते। श्रीनकादिभ्यच्छन्दसीत्यतप्कन्दोग्रचणस्य पूर्व मपकर्षादुत्तरचानुरुत्तेख"-इति वधुश्रब्देन्द्रशेखरे द्रस्ट्यम्। तिनिः र्यादिषु तेनैकदिगिति स्त्रचतः पूर्वेषां (४. ३. १०२—१११.) दशानां स्त्रवाणां नवमे एव "भिन्नुनटस्त्रचयोः" ग्रच्णं दृश्यते। तदेवं क्रमादिदानी मार्येतिप्रसिद्धग्रत्यमाचस्यैव छन्दन्त सुररीकुर्वन्ति विपिच्यत इत्यनं छन्दो-विचारेगेति॥

(खाथाय:) खाथाय इति च तस्येव वेदस्य नामान्तरम्। "खाथायोऽध्येतयः (तै॰ चा॰ २.१५.७.)"-इत्यादिस्र्विषु "यः खाथाय मधीतेऽव्दम् (२.१०७.)"- इत्यादिस्र्विषु च तथेव व्यवहारात्। दिजातिभः सन्यग्रध्येय एष इत्येवासी खाथ्याय इति कथ्यते। च्यत्यवाह भगवान् मनुः—"योऽनधीत्य दिजो वेदानन्यच कुरुते स्रमम्। स जीवन्त्रेव स्त्रुद्धल मास्र गच्छित सान्वयः (२.१६८)"-इतीति॥

(त्रागमः) खागम इति च वेदसीव नामान्तरम्। "रच्तोङ्गागमबच्चसन्देङ्गः प्रयोजनम्"-इति पाणिनीयवार्त्तिककार-कात्यायनायुक्तेः;
"खागमः,—खल्वपि ब्राह्मणेन षड्ड्रो वेदोऽध्येयो च्चेय्य्य"-इति च तच
पातञ्जनम्। भट्टकुमारिलेनापुक्तं खस्नोकवार्त्तिकभूमिकाया मेव—"आगमप्रवणस्वाःं नापवादाः स्वलन्नपि"-इति। साङ्क्यकारिकाया मीत्र्यर-

क्यांगापि यदुक्तम् "तस्मादिष चासिद्धं परोच्च माप्तागमात् सिद्धम्"— इति तद्प्येतदभिप्रायेगीविति ॥

(निगमः) निगम इति च खागम इति चानर्थान्तरम्। यास्तीयेऽच निरुक्ते यावन्ति खलूदाइरणानि दिर्णातानि, प्रायक्तावतां सर्वेषा मेव निगम इत्यपन्यासो दृश्यते। तथा हि— "तच खलु इत्येतस्य निगमा भवन्ति—" -इत्यादि (२ भा० २ प्रष्ट ए०)। "खयापि भाषिकेश्यो धातुश्यो नेगमाः क्रतो भाष्यन्ते, दमूनाः चोचसाधा इति; खयापि नेगमेश्यो भाषिकाः उद्यां एत मिति (२ भा० १ ५६ ए०)" - इति चाइ स एव यास्तः। "निगमाः ०—०निगमनात् (२ भा० ७ ए०)" - इति च नेरुक्त मिति॥

ष्यच चेदं तत्त्वम् — खादौ नु निगम इति मन्त्रभागस्यैवाभिधान मासौन ब्राह्मयमागस्यापि; निरुक्तग्रन्थे सर्वेत्रैव मन्त्रायां मन्त्रांपानाचीव निगम-लेगोपन्यासात्, तत्यदर्शितयोः 'दमूनाः', 'चेत्रसाधाः'-इत्यनयोः पदयोः मन्त्रभागे एव दश्यलाच । मन्त्रभागत उद्भवाना मेव पदानाम्, तदा-श्रयग्रस्थानां चास्ति निगम इति व्यवहारः। तथाहि मनुसंहितायाम्— "निग्रमांस वैदिकान् (८. १८.)"—इति । खत्र चौता मिदं कुल्किन-"तथा पर्यायकथनेन वेदार्थावनोधकान् निगमाखां य ग्रन्थान्"-इति । तत उत्तरं कालाद ब्राह्मणेव्ययुपसङ्गान्तं निगमामिधानम् ; तत एव भाग-वतादी निगमपदेन मन्त्रवास्मणोभयात्मकस्य वेदस्येव बोधो भवति। तथा हि - "निगमक ल्पतरीर्ग लितं पालं शुक्त मुखाद स्टत दवसंयतम्। पिवत भागवतं रस मालयं मुद्धरहो रसिका सुवि भावकाः (भा॰ ए॰ १.१.३.)"-इति। "निगमो वेदः, स एव कल्पतरः, सर्वपुरुषार्थीपायलात्; तस्य पाल मिदं भागवतं नाम"-इति तत्र श्रीधरखामी। "निगमकत्पतरोः सर्वपानीत्यत्तिभुवः शाखोपशाखाभिवें कुराउ मध्यथारू दृस्य वेदरूपतरोः"-इति च तत्र जमसन्दर्भः। "निगमो वेदः स एव कल्पतकः"-इत्यादि च तत्रव विश्वनाधः।

वन्तेता मन्त्रभागस्येव निगमलं चिरादेव व्यवद्वतम्। ब्राह्मसमागस्य

तथा खवहारस्वनित्राचीन एव। निगमवाखानादिपरा ग्रह्मा एव ब्राह्मणाखा रेतरेयादिनामिमः प्रसिद्धा भाष्याणीखेवाखातुं युज्यन्ते। यदा ह्यतीते बद्धितिषे काले मन्त्रार्थाऽतीव दुर्वोधः सम्पन्नः, तदेव यद्यकाले यद्यानुष्ठानतत्परेः तदानीन्तनिर्वाह्मणेः तेषां मन्त्राणां विधानादिव्यवस्थया च सह मन्त्रान्तर्गतदुर्वोधपदाना मर्था चिप भाषिताः; चतो ब्राह्मणा-न्येवादिवेदभाष्याणि। भाषाभाष्य मितीमावेकधातुमूलकावेव प्रच्दो ; तेन चिषु यश्चेषु यतस्तत्नालप्रचलितया भाषयेव बोधिता वेदार्था खत एवैषां भाष्यत्म्।

तथाहि श्रूयतेऽसी ऋझानः — "युच्चेन युच्च मयजना देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते इ नार्कां मिह्मानः सचन्त युच्च पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः (ऋ॰ स॰ २. ३. २३. ४; ८. ४. १८. ६.)"—इति। तद्याखान-परचैतदैतरेयकं ब्राह्मणम् — "यच्चेन यच्च मयजन्त देवा इत्युत्तमया परि दधाति। \* \* \*। इन्दांसि वै साध्या देवाः, तेऽग्रेऽभिनामि मयजन्त। 'ते खर्यं जोक मायन्' खादित्याच्चेवेहासमङ्गरसञ्च (रे॰ ब्रा॰ १. ३. ५.)" — इत्यादि। सतदेव खाखानं निरुत्तादो विभ्रदीकृतं च दृष्यते (४ भा॰ ३२० –३५२ ए॰)।

तथैव योऽयं श्रुक्तकृषायोग्नियोरिव यज्ञुषोरारम्भमन्तः—"इषे त्वोर्ज त्वा वृष्यं स्य देवो ने न्यद्वा प्रस्पेयत् श्रेष्ठतमाय कर्मणे (१.१.१)"-इति। तस्येतस्य च दुर्गमपद्याख्यानानि कृतानि दृश्यन्ते ग्रुक्तकृषायोग्नियोन्देव ब्राह्मण्ययोः। तथाहि श्रुत्तपथब्राह्मणे—"वृष्ठी तदाह्म यदाह इषे त्वित"-इति, "यो वृष्टादुर्ग् रसो जायते, तस्मै तदाह्म" — इति, 'यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म"-इति च (१.७.१.१-५.)। तित्तरीये "त्वतीयस्या मितो दिवि सोम स्थासीत्"-इत्यारभ्य "श्रेष्ठतमाय कर्मगण्यस्याह् यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कर्मा तस्मादेव माह्म"-इति यावत् (ते॰ ब्रा॰ ३.१.१.१-८) द्रस्यो ग्रियसन्दर्भः।

तथा श्रूयन्ते सामवेदे सर्वसामस्वेव ये स्तोभाः, ते खलु व्याख्याता

द्रायन्त एव तद्ब्राह्मणे—"खयं वावलोको हाउकारो वायुर्हायिकार-खन्त्रमा खयकारः। आत्मेहकारोऽसिरीकारः। आदित्य उकारो निहव एकारो विश्वेदेवा खोहोइकारः प्रजापतिर्हिङ्कारः प्राणः खरोऽनं या वाग् विराट्। खनिरुक्तस्त्रयोदण स्तोभः सञ्चारो इष्टणकारः (कृष्ण ब्राण् ३.१३.१-३.)"-इति।

वचलेपायितस्थाय मधी भीमांसादर्भने। तथाह्यस्ति तत्र मन्त्रलिङ्गाधिकरणे सूत्रम्—"विधिम्रव्दाच (१.२.५३.)"—इति। विधिम्रव्दास् विवचितार्थानेव मन्त्रान्तुवदन्ति,—'म्रतं हिमाः मृतं वर्षाणि जीव्यास्तेखेतदेवाह'—इति"—इति तद्भाष्यं म्रवर्खामिक्षतम्। "मन्त्रवाखानरूपो
ब्राह्मणगतः म्रव्दो विधिम्बद् इत्युच्यते"—इति च तत्राह् सायणाचार्योऽपि।
तत्रवेदाहृत्व व्याख्यातस्र तेनापि तथैव ब्राह्मणम्। तथाहि—"स चैव
माम्नायते—'मृतं हिमाः मृतं वर्षाणि जीव्यास्मेववैतदाहृ'—इति। तत्र
'मृतं हिमाः (ऋ०स० १.५. ८.८ ६०)'—इत्येतद् व्याख्येयमन्त्रस्य प्रतीकम्;
स्वविम्रव्देन तद्युक्ता हेमन्तर्त्वोऽभिधीयन्ते; तथाच ब्राह्मणम्'—इत्यादि।

भगवता काळायनेनापि यज्ञःप्रातिशाखे निगमापरपर्यायस्य मन्तभागसीव वेदत्वं तद्याखापरस्य ब्राह्मणभागस्य भाष्यत्व मिति मन्त्रब्राह्मग्रायोः पार्थकां स्मुटं स्वितम्। तथाहि—"ॐकारं वेदेषु (१.१८)।
स्रथकारं भाष्येषु (१.१६)"-इति। यदि च तच् तद्वाख्यकारः खलु
उव्वटो वेदश्रव्देन मन्त्रब्राह्मणयोर्षभयोरेव ग्रह्णं स्वीचकार, भाष्यश्रव्देन
च कल्पाद्यङ्गानाम्; परं तचैवानुपद मेव "सप्त। चीन्। दो। एकम्"—
इति स्वरविधायकेषु स्चेषु (१.१२७—१३०) सामसर-नेगमस्यरभाषिकस्य-यज्ञकमं स्वराणां विधानस्य पर्याकोचनयेह स्रतभाष्यश्रव्देन
ब्राह्मणाना मेव बोधने कात्यायनाभिप्रायाऽनुभूयते; "स्थ ब्राह्मणस्यसंस्कारनियमः"— इत्यारभ्य "तान एवाङ्गोपाङ्गानाम्"— इत्यन्तेन
परिश्रिष्टग्रन्थेन भाषिकादिस्यराणां स्रष्ठ परिचायितत्वात्। ब्राह्मण-

ग्रञ्चानां हि भाष्यलेनेन तदीयखराणां भाषिकलिसिद्धिः। ब्राह्मणखर एव भाषिकखर इकुचते इति तु सर्वसम्मतम्। खतएनोक्तम् "एकम्"-इति स्वच्योव्यटभाष्यस्य टीप्पन्याम्—"मन्त्रकाग्छपिठताना मिप ब्राह्मण-भागाना मश्वसूपर इत्यादीनां चैखर्यम् (निगमखरत्वम्) एवः ब्राह्मण-काग्छपिठतानां विश्वदेवाः श्रोत्तन मप्येहेत्यादीनां भाषिकखर एवेति" -इति।

तथा तैत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिकाया मिष स्पष्ट मेवाभिचखी साय-याचार्यो ब्राह्मणानां मन्त्रवाखाग्रश्यतम्—"यद्यपि मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदः, तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्रवाखानरूपतात् मन्ता स्वादी समामाताः" -इति।

तदित्यं सिद्ध मेव सर्वेषां किल मन्त्रग्रशाना मसाधार्यं नाम मन्त्र इति निगम इति च ; एवं सर्वेषा मेव ब्राह्मणग्रञ्चाना मसाधारणं नाम ब्राह्मणं भाष्य मिति च; तथा मन्त्रग्रशेषु श्रुतानां पदानां वान्यानां खराणाञ्च नैगमलम् ; ब्राह्मणग्रस्य अतानां पदानां वाकानां खराणाञ्च भाषिकाल मिति। अत एव "पोच्चणन्त हिर वता पाणिना दर्भपिञ्जूल-वता वेति भाषिकम् (६. २.)"-इत्युक्तं सङ्गच्छते साङ्ख्यायनग्टस्राकारस्येति । "अथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमाः \* \* \*; अथापि नैगमेभ्यो भाषिकाः ( र भा० १५६ ए० )"-इत्यादी निक्ती अतं भाषिकपदं यदि भाषाशब्दमूलक मेव, तथापि न चतिः; भाषाभाष्ययोरेकधातुजलात्। कि स भाषयोपनिवड मेव भाष्यं भवति ; मूलार्थबोधने एव हि सर्व-भाष्यस्य तात्पर्यम् ; न च चिनितभाषया कथन मन्तरा मूनस्य स्पष्टतया बोधः सञ्जायते। तदेवं वेदस्य दुर्वोधलपरिचाराय यदा ब्राह्मणग्राया विरचिताः, तदा ताहम्या एव भाषाया खनहार खासीत् याहम्या रचि-तानि वेदभाष्यरूपाणि ब्राह्मणानि। एवच्च तदानीं ब्राह्मणग्रशीयानां वा-क्यादीनां यथासीद् भाषिकत्वम्, तथैवाद्यतनीयाना मसादाक्यादीना मगीति सम मेवेति तब्रैकताच न विरुद्धते। वस्तुतस्तु प्रशकस्ये ब्राह्मणग्रस्य चनाः

काले मन्त्राणा मेव वैदिकत्वेन ग्रहण मासीद्योग्यम्; ब्राह्मणानान्ववध्यं लौकिकत्वेनेव; पर मिदानीन्तु मन्त्रब्राह्मणयोग्तभयोरेव वैदिकत्वेनाभ्यर्चनं समानम्; सौजिकाणा मिप वचनानां वैदिकवन्त्रम्; ततः परस्याना मेव लौकिकत्व मिति। प्रास्त्रक्षतां यवहार एवाच निदानम्; तचापि कालस्येव प्राधान्य मित्यभ्यपगन्त्रय मत एव चा सूचकालात् सिद्ध मिविधे- धेण "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्"— इति ॥

(मन्तः) तच, तयोर्मन्त्राद्धाययोरादो तावत् मन्तस्य बद्धाय मनुसन्ध-यम्, — किन्नाम मन्त्रत्वम् ? इति ; बद्धायस्योपयोगो हि पूर्वाचार्येः प्रदर्भित एव — "ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति एयक्षणः। बद्धायेन तु सिद्धाना मन्तं यान्ति विपश्चितः" – इति । ततोऽनुसन्धीयमानञ्च दृश्यते — उक्तं खलु भगवता यास्त्रेनैव "मन्त्राः मननात् (३ भा० ३६७ ए०)" – इति मन्त्रनिर्वचनम् ; तत एव सिद्धञ्च मन्त्रबद्धायम् — 'मननहेतुर्मन्तः' इति । तथाच तच वन्तः — "तेभ्यः (मन्त्रभ्यः) हि ख्यथात्माधिदैवाधि-यद्धादिमन्तारो मन्यन्ते तदेषां मन्त्रत्वम्" – इति ।

दृषितच्चितत् सायणेन ऋग्भाय्यभूमिकायाम् — 'मननहेतुर्मन्त इत्युक्ता व्राह्मणेऽतिव्याप्तिः'— इत्युक्ता ; परं न च तत्रोदाह्यतं तादृशं ब्राह्मण्यास्य मेक मिष । तथाचावगम्यते— ''तचोदकेषु मन्ताख्या (जै॰ सू॰ २.१॰ ३२.)''— इतिसूत्रानुगतम् ''चिमयुक्तानां मन्तोऽय मिति समाख्यानं चच्चम्''— इति विवच्चया, — 'विह्यार्थाभिधायको मन्तः'— इत्यस्य पूर्वाच्यार्थविह्यस्य, चिमपदान्तादीनां पचद्मानां च मौमांसाव्यक्तिह्यदुव्य दिव्यायानां मौमांसाभाष्यकारक्षतख्यहनेभ्यः सोदाह्र-दाह्यतानां, मन्तवच्चणानां मौमांसाभाष्यकारक्षतख्यहनेभ्यः सोदाह्र-रणेभ्यः कतिचिदुद्भृत्य दिव्यायिषया चोद्विप्रचित्तक्तवेत्रत्यप्रमना यास्तोक्ति विचारावसरं नाजमत स इति । प्रतिपादित मस्माभिमींमांसाकारस्य खजु जैमिनेः यास्तायज्ञत्वम् (चू॰ ए॰) ; तथाच जागरितेऽपि हि तादृशे खच्चणे यदुक्तं यास्तेन ''मननान्मन्तः''— इति, ततः सम्भाव्य मेवैतल्लच्चण मदुष्ट मिति । स्विप च सायण्यतः प्राचीनेन, उद्भुतासिनापि हि प्रवर्

खामिना तत्सूत्रस्य भाष्ये विच्चितार्थाभिधायकतादीनि मन्तवन्त्यानि खर्ड-खर्छीक्तानि; परं न तस्मिनिच्चे द्रस्य यास्तीयवन्त्रामस्यावतर्या मपीष्टं तेन; इतञ्च ज्ञायते नैतन्नच्चां दुस्र मिति। "अविधिष्रस्त वाकार्थः (जै॰ स्द॰ १. २. ४०.) इति स्त्रस्य, "विधिष्रव्दाच (जै॰ स्द० १. २. ५३.)"-इति स्त्रस्य च व्याख्यानावसरे, मन्तायां मननसाधनत्वं स च खयं व्यनित्त—"तु-प्रव्देन मन्ताया मट्टार्थं मुचारयामात्रं वारयित ०—० तस्मान्मन्तोचारयस्य खर्यप्रकाण्रनरूपं दृष्ट मेव प्रयोजनम्"-इति, "तस्मादिविच्तार्था मन्ताः प्रयोगकाले खार्यप्रकाण्यनायैवोचा-रियत्याः"-इति च। मन्तायां मननहेतुत्ववच्या मनुवच्येवोित्तरेषा मगन्तते यास्तस्य—"यत्ताम म्हिपर्यस्यं देवताया मार्थपत्य मिच्चन् स्तृतिं प्रयुद्धे, तद्दैवतः स मन्त्रो भवति (३ भा० २८५ ए०)"-इति। तदेवं भननहेतुर्मन्तः'-इति, भन्त्रोऽय मित्यभियुक्तोपदिस्रो मन्तः'-इति च दे स्व मन्तवच्यो निर्दृष्टे इति गम्यते; तद् यस्तै यद्रोचेत, तदेव स ग्रह्णा-तित्यव मिच्च नीरसविवादेनेति।

खधवाचेतत् सुष्ठु समाधानम्—जैमिनिक्तं मन्त्रवच्यां ग्रज्यपरम्, याख्तकत्वच्यां तु वाक्यपर मिति । तथाच जैमिनिनये वैदिकसमाख्या-सिद्धानां मन्त्रेतिप्रसिद्धानां संहिताग्रन्थाना मेव मन्त्रग्रन्थत्वम् ; न त्वन्येषां ताख्यादीनाम् ; याख्तमते तु ग्रज्यानां तथा वच्चायेऽपि न च्यतिः ; परं ताख्याद्याद्यायाद्याध्यायगतानां 'महन्मे वोचः'—इत्यादीनाम्, क्यान्दोग्यवाद्या-खाद्याध्यायद्वयगतानाद्य 'देव सवितः प्रसुव'—इत्यादीनााम्, तथा तित्तरी-यारण्यकादिपठितानाद्याद्युतासीत्यादीनां वाक्यानां मन्त्रत्वसिद्धये खिल्वद् मवश्यं वक्तव्यम्—'मननहेतुर्मन्तः'—इति । तदेव सुभयवच्यायगेर्विषय-भेदात् नैवास्ति विवादविषय इत्यस्माक मिति॥

"आनन्दप्रवास्तय-वचटाख्यस्य स्नुना। मन्त्रभाष्य मिदं क्रुप्तं भोने एथ्वीं प्रशासित"-इत्युक्त्या खपरिचय मुक्तवताखिलमन्त्रभाष्यं कतवता उव्वटेन तचैव भूमिकायां प्रदर्शितास्तिते मन्त्रभेदाः;—

"न्यायविदः पठन्ति—

'विध्यर्थवादयाच्चाग्रीः स्तृतिप्रेषप्रविक्तकाः।
प्रश्नो व्याकरणं तर्कः पूर्वद्यतानुकीर्त्तनम्।
स्ववधारणं चोपनिषत् वाक्यार्थास्तु चयोदग्।
मन्तेषु ये प्रदृश्यन्ते व्याख्याद्वश्रुतिचोदिताः।'-इति।

ष्यथ तेषा सुदाहरणानि। तत्र,—

परमेद्यभिह्नितः-"अश्वसूपरो गो सगस्ते (य॰ वा॰ स॰ २४.१.)"-इति । अर्थवादः--"देवा यज्ञ मतन्वत ( य॰वा॰स॰ १६. १२. )"-इत्यनुवाकः। याच्ञा-"तनूषा अमेऽसि तन्वं मे पाहि (य॰वा॰स॰ ३. १७.)"-इति। षाण्योः-- "कावो देवास द्रमहे (य॰ वा॰ स॰ ४. ५.)"-इति। स्तुतिः—"अग्निर्मू र्द्धोदिवः ककुत् ( य॰ वा॰ स॰ ३. १२ )"-इति। प्रैवः-" होता यत्त्तत् सिमधासिम् ( य॰ वा॰ स॰ २१. २६. )" – इति। पवक्तिका--"इन्हाभी लापादियम् ( य॰ वा॰ स॰ ३३. ६३. )"-इति। प्रयः--- "कः खिरेकाकी चरति ( य॰ वा॰ स॰ २३. ६. इ॰ )"-इति। व्याकर्याम्—"सूर्य एकाकी चरति ( य॰ वा॰ स॰ ३३.१॰. इ॰ )"-इति । तर्कः — "मा ग्रधाः कस्य खिद्धनम् ( य॰ वा॰ स॰ ४०.१.)" – इति । पूर्वेष्टत्तानुकीर्त्तनम्-"अधिधयः समवदन्त (य॰वा॰स॰१२.६६.)"-इति। चवधारग्रम्—"तमेव विदिलातिम्हसमेति ( श्वे॰ उ॰ ६. १५.)"-इति । उपनिषत्-"ई भा वास्य मिदं सर्वम् ( य॰ वा॰ स॰ ४०.१. )"-इति।" प्रवरमाष्येऽपि चाशीरादयस्त्रयोदशैव मन्त्रमेदाः प्रदर्शिताः, परं तत्त्व-न्यथैव ; द्रष्ट्यास ते तत्रेव ( जै॰ सू॰ २. १. ३२. भा॰ )। ऋग्भाष्यमू-मिकायाच सायग्रेन तत एव कति चिदुद्भृत्य प्रदक्तिताः।

उव्यटेन द्योतानि सर्वाण्येव यज्ञरेवाधिक्रयोदाह्तानि ; निरुक्तकारेण भगवता यास्त्रेन त्वेव स्मावेदेऽपि दिश्तिनि बह्नमुदाहरणानि । तथाहि— "तास्त्रिविधा ऋच ;—परोच्चक्रताः प्रयच्चक्रताः, खाध्यात्मिक्यस्''-इत्यप-क्रम्य, "परोच्चक्रताः प्रयच्चक्रतास्य मन्त्रा भूयिष्ठा खल्पण् चाध्यात्मिक्यः''-

7

न

स

इत्युक्ता, "खयापि स्तृतिरेव भवति नाग्गीर्वादः \* \* \* ; खयाप्याग्नीरेव न स्तृतः ; तदेतद्वज्ञत माध्ययेवे याचेषु च मन्त्रेषु"-इति प्रदर्श्य, उदाहृता-नीमानि—"खयापि ग्रपयाभिग्रापौ ॰—॰ ; खयापि कस्यचिद् भाव-स्याचिख्यासा ॰—॰ ; खयापि परिदेवना कस्याचिद् भावात् ॰—॰ ; स्व सुचावचेरिभप्रायैर्म्यधीयां मन्त्रदृष्ट्यो भवन्ति"-इति, "खच्चस्त्तो खूतनिन्दा च क्षष्टिप्रग्रंसा च (३ भा॰ ३६६ ए॰)"-इत्येवमादीनि ॥

स चैष एव मन्त्रभागः संहिते खचते। तस्त्वारां चोतां पुरस्तात् समासतः (ठ ए॰)। सा चादौ दिविधा ;- निर्भु नसंहिता, प्रत्स् संहिता चेति। "अमिमीलेपरोचितम् ( ऋ॰ स॰ १.१.१.)"-इत्यादयः पाठा एव निर्भुत्रसंहिताया उदाहरँगानि। येव निर्भुत्रसंहिता, सैव खार्षी संहितेयप्यचित । प्रत्मसंहितापि दिविधा ;- पदसंहिता, अमसंहिता चिति नाम। तत्र, ''अमिम्, ईडे, पुरः (हितम्''-इलेवं पछाते पदसंहिता; "बामम, ईडे; ईडे, प्रोहितम्; प्रोहित मिति प्रः (हितम्"-इखेवं क्रमसंहिते यचते। इमा मेव क्रमसंहिता मवलम्बा जटादा अष्टविधास विक्रतयः पळानते। तदुक्तं विक्रतवल्लग्राम्—"जटा, माला, श्रिखा, लेखा, ध्वजो, दाहो, रथो घनः। खरो विक्रतयः प्रोक्ताः जमपूर्वा मनीविभः (१. ५.)"-इति। ततो जटादीना मपि क्रमात्मक्तेन प्रत्मसं हिताल मेव । तदेव मेजेनमन्त्रस्य एकादशप्रकाराः संहितापाठा भवन्ति । तत्त्व-तस्त पाठप्रकारभेदात् बज्जग्रश्चापि साधीं संहिता प्रतिवेद भेके के विति ॥ तासाध सर्वासा मेव संचितानां बद्धप्राचीनत्वात् कालभेददेश्रभेद-वातिभेदादिभिरध्ययनाध्यापनयोरुचारणादिभेदाः पाठभेदास सम्प्रज्ञाः पाठन्युनातिरिक्तता च किञ्चित् सञ्जाता, आचार्याणां प्रकृतिवैषम्यात खखदेशकालायनुरोधाच अनुरुयभेदाः प्रयोगभेदास सम्प्रज्ञाः ; स्रत एवैकै-कापि सा बद्धभाखल मापना। तदेवोदाहृतच प्राचीनभाषितं चरण-षट्कं षड्गुरुषिष्ये॥-"एकविंग्रत्यव्ययुक्त स्टावेद स्टषयो विदुः। सन्दर् साध्वा सामवेदी यजुरेकण्रताध्वकम्। नवाध्वाधर्वणोऽन्ये तु प्राद्धः प्रश्च- दणाध्वनम्"-इति । "खध्वा, देवता, गितः, णाखा इति पर्यायवाचकाः"
-इति च तत्रोक्तं तेनैव । खत्र च कासाश्चित् णाखालम्, कासाश्चिदनुणाखालं निर्णीतं चरणयूहकारादिभिक्तत्तत्रतत्रैव द्रस्यम् ।

इत्यं बज्जभाखलेऽप्येन नस्य वेदस्य, नस्या अप्येनस्याः भाखाया अध्य-यनेनैव भवेदेवाधीत एकौको वेदः ; सर्वाखिव शाखास संहितायाः प्रायो-ऽभेदात्। किञ्चत्पाठन्युनातिरिक्तोन, किञ्चिद्चारणभेदेन किञ्चिदनुष्ठान-पद्धितपार्थकोन च न ह्येव भवेत् संहितायाः खरूपतो विभिन्नलम् ; नागच्येव ह्येष न्यायः 'एकदेशविद्यत मनन्यवत् (पा॰ सु॰ १. १. ७२. भा॰)'-इति, भव येव हि कि इपुक्ते युनि श्वलयव हारी लोके। खत एव सायणाचार्यादिभिरेकेका मेव प्राखा मवलम्बा क्रतिभिष्येरेवावाप्ता तच क्षतक्रयतेति। अत एव च "वेदः क्रत्सोऽधिमन्तयः(२. १६५.)"-इति "धट्चिंग्रदाब्दिकं चयें गुरी चैवैदिकं वतम् (३. १.)-"-इति, "वेदा-नधीय वेदी वा वेदं वापि यथाक्रमम् (३.२.)"-इति च मनुवच-नानि सङ्गच्छन्ते ; मूजतः प्रक्ततपार्थको हि तासां कथं सन्भवेद्वामाध्ययनं द्वादम्खेवाब्देष सहस्रमाखस्य सामवेदस्येति तादम्स्यतिवचनाना मुन्मत्त-प्रलिपतल मेव प्रसच्येतेति। अतोऽच त्वेव मेवावधार्यम्, - एष खलु वेदणाखाभेदो न मन्वादाध्यायभेदतुच्यः, प्रत्यत भिन्नकाललिखितानां भिन्न-देशीयाना मेकग्रन्थीयाना मणि बज्जतरादर्शपुत्तकानां यथा भवत्येव पाठा-दिमेदः, तथैवेति। अथायत्र संग्रयश्चेत् कसायेकस्य वेदस्य कयोरिष प्राखयोराचन्त्रपाठसन्दर्भनेनेव तह्रोत्सार्णं सुकर मेवेति भवे बिटत्तः कोलाच्लः।

परन्वेत्र मिष यज्ञुषस्त कित्ययशाखाभिः कित्ययशाखाना मेव मिस्त भेदः, यत्तयोरमयोरेव शाखासमूह्योः मिषः शुक्तकृष्णल ममंसत प्राचीनाः। तथाच माध्यन्दिनीप्रस्तीनां यजुःशाखानां शुक्तयज्ञरिति ख्यातिः ; तेत्तिरीयादीनान्तु यजुःशाखानां कृष्णयज्ञरिति समाख्या चेति । ईटशासटश्भेदकारणादिकन्तु वैदिकग्रन्थसमूह्तः ख्लिधिषणापरि-

7

ट

स

चालनतस्य यथानुभव मेव वेदितव्यम् ; किञ्च तत्र सुक्षयज्ञुषः कित प्राखाः किन्नामकास्त्र, कृष्णयज्ञुषोऽपि कित्र प्राखाः किन्नामकास्त्रेति चर्णयूहाः दिभ्य एवावगन्तव्य मिति ॥

तथाचारं मन्त्रभागः ऋग्-यजुः-सामेतिनिविधरचनात्मकोऽपि हो चा-ध्वयंवोद्गाचन्नास्नेति चतुःसंहितात्मकः, कालेन श्रुक्तक्रयोति देविध्यं गते च यजुषि सम्प्रति राजते पञ्चसंहितात्मक एव ;—ऋग्वेदसंहिता, श्रुक्त-यजुर्वेदसंहिता, क्षयायजुर्वेदसंहिता, सामवेदसंहिता, ख्रथवंवेदसंहितेति ॥

अथासु च पञ्चसु वेदसंहितासु बद्धवेव पौर्वापये केचिदाद्धः। तथाहि-'ऋक् संहितायाः सर्वत एव प्राथम्यम् ; तत्रापि हतीयमखलस्यापे चिकनूत-नलम्, दश्ममग्राखलस्य तु ऋक्संहितापरिशिष्टरूपलञ्च ; सामसंहिताया तत रवोद्भतार्चिकमूलकलम् ; शुक्तयजुःसं हितायाः तद पेच्तयाप्यर्वाचीनलम् ; ष्ययर्वसं हितायास्त सर्ववेदपरिशिष्ठलेन ततो उप्यर्वा चीनलम्'-इति । वेद-तत्त्वानुसन्धित्स्भिः प्राज्ञतमेरेवेदं तत्त्व मुद्भावित मित्यच विश्वास रवोचितः सर्वेषाम् ; परं निं नुर्मी वयं नाचास्मानं बुद्धिः प्रसर्ति ; एकस्मिन्नेव हि काले, रकसीवाचार्यस, रक्तेनैव चयनयत्नेन चतुष्ट्र मापन्नानां पौर्वापर्यं कथङ्कारं स्यादिति। यदि कस्वित् पालवित्रयी, —स्यामार्थी स्वाम मेव ग्रह्हातु, जम्बर्थी जम्ब मेव, पनसार्थी पनस मेव, राजादनार्थी राजादन मेवेति ज्ञय-विक्रयसीकर्यार्थ मेकदैवैकेनैव यहेनैक मेव फलराम्निं विभन्य चयनेन चतुरः स्त्रान् विदधात्; तत्र कः खलु घीर एवं विदत् सत्सहेत,— ष्ययं स्तूपः पूर्वं क्रतः, श्ववाप्यं शशो नूतन इत्यादि? तथेवाचापि। किञ्च यथास्त्रेव तत्र फलाना मुत्पत्ती कालपीर्वापर्यम्, न त्वेककालजातान्येव तानि सर्वाणि ; एव मत्रापि चालु मन्त्राणा सुत्पत्ती कालपीर्वापर्धम्, न लेककालोत्पद्मास्ते इति स्थात् सत्य मेव; परं न हि तेन स्तूपानां संचितानां वा प्राचीनलावीचीनलविचारः कथ मिष सङ्गच्छते; पालानां मन्त्राणाञ्चोत्पत्तिकालविचारस्त सूपानां संहिताना मुत्पत्तिकालविचारतः सर्वथा खतन्त्र एवेति बद्धणास्त्रपारावारद्यानां विश्वविख्यातकीत्तींना मिप तेषामत्र तदची न प्रमाणकोटिं प्रवेष्ठ मिष्ठ इत्यस्नाकम्।
तथापीदं विचार्यते कथङ्कार स्वक्तं चितायाः प्राथम्य मिति; —

स्मर्यते हि मनुसंहितायाम्—"ऋग्यज्ञःसामलक्षणम् (२.११०)"—
इति। एव मादौ ऋग्वेदस्य प्रथमप्रयोगदर्भनादेव तस्यैव वेदेषु प्राथम्यं
गम्यत इति चेन्न; तादणसमस्तप्रयोगे हि प्रव्यानुशासनादेव ऋक्णव्यस्य
पूर्वनिपातो भवति। तथा हि पाणिनिस्त्रज्ञम्—"अल्पाच्तरम् (२.२.
३४)"—इति। यद्येवस्पर्योगादेव प्राथम्यं गम्येत, तर्हि "विन्धिकिस्त्रमहिमालयाः"—इत्युक्ते विन्धस्यैव प्राथम्य मुररीकार्यं स्यात्। स्वसमस्तप्रयोगेषु च यज्ञ ऋक्प्रव्यस्य प्रथमतः प्रयोगो दृग्यते, तज्ञ प्रयोक्तः
यादृक्तिकत्व मेव वीजम्। स्विप वा पद्यग्रग्रानात्मिकासु जिविधरचनासु तत्त्वतो गानरचनाया एव ज्यायस्त्रेऽिष पद्यरचनायास्तदिस्यस्वात्ते तत्त्रोऽिष गरीयस्त्र मवश्य मभ्यपगन्तव्य मिति रचनानियमाधीन
मेव प्राधान्य म्हचां बज्ज्ञ आद्युक्तिखे निदानम्। तदेवं सर्वजैवर्कप्रव्यस्य प्रथमप्रयोग एव ऋग्वेदस्य सर्ववेदप्राथम्ये विनिगमक मिति
तेषां मनीराज्यविज्यम्भणमाज मेव।

श्रूयते च कोषीतकी ब्राह्म ग्रे-"तत्परिचरणावितरों नेदों (६.१९.)"-इति। एतेन यज्ञका ग्रें होमकर्मण एवं प्राधान्यम्, होमार्थ मेव चाध्वर्यु-क्वाय मुद्गाटक यञ्चे येव वोधितम्; एतसा चर्चा प्रथमोत्पद्मत्वं न कथ मणि बुद्धाते। एवञ्चास्य तहिषयकमानत्वेनो पन्यासो ऽपि स्थैव।

सर्ववेदभाष्यकारस्य श्रीमतः सायणाचारस्य ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाम्— "मन्त्रकारिष्टेष्ट्रणि यज्ञवेदगतेषु तत्र तत्राध्यर्थुणा प्रयोज्या ऋचो बहव स्वामाताः। साम्रान्तु सर्वेषा सगाश्रितन्तं प्रसिद्धम्। स्राध्यविणकौरिष स्वकीयसंहिताया स्च एव बाज्ञ ल्येनाधीयन्ते।"— इत्युक्तिर्देश्यते सत्यम् ; पर मेतस्मादिष ऋग्वेदस्य प्राथम्ये सायणसम्मितिने बुद्धाते ; स्विष तु मन्त्रेषु ऋचां बाज्जल्य मित्येव ध्वन्यते। किञ्चकां प्राधान्याख्याने च ऋक्तंहितायाः प्राधान्यं नैव गम्यते ; ततो द्वादाषि ऋचां सद्भावात्। स्वत एव ऋचां

Ŧ

स

हि रचनानियमाधीनं बाङ्गस्म नकं वा प्राधान्य सुररीकुर्वतोऽिष सायणस्य मते ऋग्वेदस्य लप्राधान्य मेव। तथा ह्युक्त मध्यग्रुभाष्यभूमिकायाम् — "बानुपूर्व्या कर्मणां स्वरूपं यजुर्वेदे समाम्रातम्। तत्र विशेषापेन्द्राया मपेन्द्रितायां याच्यापुरोऽनुवाक्यादय ऋग्वेदे समाम्रायन्ते, स्तोत्रादीनि तु सामवेदे। तथा सित भित्तिस्थानीयो यजुर्वेदः, चित्रस्थानीयावितरौ। तसात् कर्मस् यजुर्वेदस्य प्राधान्यम्"-इति। सामभाष्यभूमिकायात्र — "बध्यग्रुं कर्मति ग्रिस्त स्ति भित्तस्थानीयं च्यान्यम्" हित। सामभाष्यभूमिकायात्र यज्ञियं वपुः। तदलं कुर्वते होता ब्रह्मोद्गातेत्रमी त्रयः। \* \* \* । यज्ञं यज्ञभिरध्यग्रुं निम्मिमीते ततो यजुः। व्याख्यातं प्रथमं प्रसाद्यां यज्ञभिरध्यग्रुं निम्मिमीते ततो यजुः। व्याख्यातं प्रथमं प्रसाद्यां व्याख्यान मीरितम्। साम्रा स्त्रात्रितत्वेन सामञ्जाख्याय वर्ण्यते" - इति। वस्तुता जगत्वृद्येः पुरेव ब्रह्मणस्रतुर्भेग वदनेभ्यस्थारो वेदा युग्गप्त समुत्यन्ना इत्येवंवादिनां पौराणिककालप्रभवाणां स्रोमत्सायणादीनां तथाविधविचारे मनोनिवेप्रोऽप्यसम्भव एव ; तेषां तादण्राण्गरस्कविचार-प्रवत्ती भवेदेव हि स्वसिद्धान्त्र्याकोपः।

किञ्च ऋक्संहितायाः प्राथम्येऽभ्युपगते ऋक्संहिताप्रणयनकाले यजुःसाम्रोरसङ्गावात् तज्ञैव ऋक्संहितायां यजुःसाम्रोरस्नेखः कथङ्गारं श्रूयत इत्येवं तादण्यचुरचेतसां चेतःस कथन्न चमत्कार माविष्कृतम् ? पथ्यन्तु तावत् धीमन्तः — "यजुक्तस्मादजायत (ऋ॰ स॰ १०. ६०. ६०.)"—इति, "त मेव स्टिच तसु ब्रह्माण मार्ज्यचन्यं सामगा सुक्यण्यासम् (ऋ॰ स॰ १०. ८५.)"—इति, "ऋक्सामाभ्या मिनिहती (ऋ॰ स॰ १०. ८५.)"—इति, "ऋक्सामाभ्या मिनिहती (ऋ॰ स॰ १०. ८५.)"—इति, "ऋक्सामाभ्या मिनिहती (ऋ॰ स॰ १०. ८५.)"—इति। इमानि तु निदर्णनानि दण्पममख्वादाह्यतानि,दण्पममख्वस्थानिप्राचीनत्व मेव तेषा मिति चेत्, ततोऽन्यतोऽपि दर्णयामः। तथाहि— "वर्ष्टित यजुषा रच्यमाणः (ऋ॰ स॰ ५. ६२. ५)"—इति पञ्चममख्वीयम्, "उमे वाचौ वदित सामगा इव (२. ४३. १.)"—इति च दितीयमख्वीयम्। सामविण्येषनामान्यपि श्रूयन्त एव ऋक्संहितायाम्। तथाहि— "रथन्तर मा जमारा विसष्ठः (१०. १८१. १.)"—इति,

"भरदाजो दहराचको खामेः"-इति च। एते च निदर्भने दश्ममण्डलीये द्रायेवाग्राह्ये तेषा मिति चेत्, खन्यचाप्यस्थेवं तथैव। तथाहि—"रथन्तरे स्थम्मर्थपथ्यत् (१.१६८.२५.)"-इति प्रथममण्डलीयम्, "प्रगायचेण गायत (६.६०.१.)"-इति च नवममण्डलीय मिति दिक्। तदेव म्टक्-संहितायाः ऋङ्बद्यामन्त्राणां वा प्रथमरिचतत्वं तेषां खक्रपोनकिष्यत मिताभातीति॥

यदप्पुतं तद्दितीयमा खलस्य अपेचा कतमर्वा चीनत्वं तदप्येव मेव ; मानाभावात्। क्य खलु धीमान् शुष्काढणसहाय एव वटविटिपिदुर्गच्छेदने समर्थी भवेत् ? चिन्ति खलु ऋक्सं हिता दितीयम खलीयसाय गामाचा-रमी "य चाक्तिरसः ग्रीनहोत्रो सूला भागवः ग्रीनकोऽभवत् स ग्रत्स-मदो दितीयं मण्डल मपश्यत्"-इत्यनुक्रमणीवचन मुद्भतम्। तथाच दितीयमण्डलस्य भौनकीयत्वं सुयत्तम् ; भौनकीयग्रायस्य च पाणिनिना "ग्रोनकादिभ्यश्कन्दिस (४. ३. १०६.)"-इति सूत्रे प्रोक्तलखीकारात् प्राचीनतमलाभावः सतरां स्मुट मिलेवैनेषा युक्तिर्दितीयमखनस्य चिरा-सिद्धप्राचीनतमलखखने सुष्काटगामयी कर्त्तनी। इह प्रश्चन्तु तावच्छ-यानाः-एकवंग्रीयास्त्रान्यवंग्रप्रभवास ग्रीनकाः खन् बह्व एव ;-मन्ताणां द्रष्टारः खासन् ग्रीनकाः ; तेभ्योऽन्ये स्ताणाच द्रष्टारः स्थिता एव शौनकाः ; दितीयमाडलस्य द्रष्टा च शौनकस्ततोऽप्यन्य एव ; अथर्व-भाखाविभेषस्य च प्रवक्ता भौनकोऽप्यन्य स्व ; तत्तदं भप्रभवा ह्यापि बक्जच बच्चवः ग्रीनका राजन्त एव। ''ग्रीनकादिभ्यश्कन्दिस (४. इ.१०६.)"-इति पाणिनिस्त्रस्य शीनकप्रोक्तग्रन्य एव विषयः, तथाच शीनकप्रोक्तं ष्यधर्ववेदीयसंहिताग्रश्चं येऽधीयते त एव श्रीनिकनः ; श्रीनकदृष्ठग्रश्चल न चास्य सूत्रस्य विषयः ; अनुत्रमण्यान्तु "दितीयमण्डल मपश्यत्"-इत्युक्तम्, न तु दितीयं मण्डल मवीचदिति । ततस ग्रीनकदृष्टल

<sup>\*</sup> श्रीनकविषये लिंह पुरसाद्यसक्षदुतानि, तान्ययत स्मर्त्याति (भौ, ज प्र॰)।

मेव हितीयमा खला खेति भी नक दृष्टं हितीयं मा खलं ये ऽधीयते इति विग्र हे तस्व स्थ प्रवित्तरेव नास्तीति तस्य हितीयमा खलस्य प्रोक्ताल मृलका पे चिन्का कार्वीन त्वल स्थ ने कार्यते ;— तस्य मवतः पाणि निस्त्र चाणां समालोचनयेद मेव चायते ;— तस्य मवतः पाणि नेः भाखाना मेव प्रोक्तालेन ग्रहण मी प्रितम्, तद्धे चर्षे एव च प्रव्यादयो विहिताः ; मन्तस्त्तमा खलादीनान्तु दृष्टलेनेव ग्रहण मिति दृश्यते उत्त क्रमणि चाराविष्य पाणि नीये मा खलाध्ये चर्षे तादृश प्रव्ययविधिर्ध्यते प्रव्यत भाखाद्य ध्ये यद्य स्मान यथेव स्थाव स्थाव दिन भाषान वादयः भाखा, तथेवास्ति भो नक मां हिते व्यथेव स्थाव प्राखलादि भाखानां प्रोक्ताल मेव पाणि निसम्मतम्, तथेव भो नक भाखाद्य प्राखलादि भाखानां प्रोक्ताल मेव पाणि निसम्मतम्, तथेव भो नक भाखाद्य स्थाव स्

स्वं दशममण्डलस्य ऋक्षिशिष्णस्य तं कल्पियत् श्रेका आकाण्यत्ती अवलियता तैभीधापार्थकादिनीम; दशममण्डलस्य हि भाषा मन्तार्थ-गततात्पर्याण च प्रथममण्डलादिभ्यः सर्वथा एथगेवेति परिशिष्णस्य मेव स्वीकार्य मिति तदाश्यः। कि मच व्रमो वयम्? असम्ब्रुतिषु हि दशममण्डलस्य मण्डलान्तराणाञ्च एकविधेव भाषा उपलभ्यते, चस्य-दिद्वषु च तथैकविध मेव तात्पर्य मिति न जानीमहे केषां बुद्धिमालिन्यं केषां वा अवणेन्द्रियदुष्णत्व मिति।

वस्तुतो वेदानां ऋतकत्वपद्धे मन्त्राणां बक्ककर्षकत्वात् स्वनेककाल-जलाच भाषातात्पर्ययोः पार्थकान्तु प्रतिमन्त्रगत मेवेलन्यदेतत् ; मगडल-गतपार्थकान्तु असम्भव मेव मगडलरूपेगा ग्रह्माविभीवाभावात्। सर्वासेव च शाखास एकविधविक्दिविभागोऽपि न सम्भवपरः ; तथाच यच खलु प्राखायां नवपरिच्छेदपरिच्छिता एव सर्वे मन्त्राः, यत्र वैकादण-परिच्छेरपरिच्छिता इमे एव सर्वमन्ताः, तत्र कथं दश्ममण्डलस्य परिणियलं परिरच्येत? इदानों प्रचलितेयं हि संहिता, शाकल-बाष्ट्राचेतिग्राखादयमिनिते खेव बुद्धते ; दिविधपरिच्छेरविभाग्दर्शनात्। तथाचारकाध्यायवगेविभागः खलु एकणाखाक्तः, माहलानुवाकस्ती-र्विभागस्वपरपाखाद्यतः स्कृट मेव प्रतीयते। खरकाध्यायवर्गविभक्तः संहितायां किञ्चित् पाठाधिका मिष्। त स्वाधिकाः पाठाः वाल-खिल्यमन्त्रा इत्युचन्ते। न च मन्त्राः ते खिलात्मिकाः ; तेषा मपि पदपाठाद्यथ्ययनाध्यापन अवणात्, "अच वालिख्या विचरेत् (उ० २. २. ३—२२.)"-इत्याद्याश्वनायनीयश्रौतविधानादिसारणात्, निरुत्ते निग-मलेन व्यपदेशाच । चतरवाह च मड्गुरुशियाः—'बाय्कलक्के संहितापाठे चतः ग्राक्तलात् चिधिकान्यस्रो स्त्रतानि'-इति। भगवता सायणाचार्येण तु शाकलसंहिता मधिक्रखेव वाखात ऋग्वेद इति नैव वाखातानि वालखिल्यानि; परं खीक्तान्येवैतरेयकभाष्ये तान्यस्याविति। यथैवान्यवान्यव, तथैवेद्वापि वालिखिल्याना मष्टस्रक्तात्मकल मेकादण्- स्क्षात्मकलक्ष्वित स्वत्तसङ्घाविषयकोऽप्यस्ति पाठभेदः। तदेव मस्किन्विमागे बाष्क्रक्रके दश्ममग्राह्य मेव नास्तीति कथङ्कारं भवेत् तस्य परिश्रिष्ठल मिति विचायं सुधीभिरेव। तथाच प्ररा ऋक्संचिताया नवमग्रह्यात्मकल मेवासीत्, ततोऽभवत्तस्या दश्मग्रह्यात्मकल मिति कथनं यथा सुकरम्; तथा नेदम्— प्ररा सप्तमास्रकीयपञ्चमाध्या- यास्राविंग्रतिवर्गान्त मेवक्संचितायाः प्रवचन मासीत्, ततस्वदस्कीय- तद्ध्यायस्योगविंग्रतितमादयो वर्गाः प्रयोताः, स्रद्यमास्रक्षय समग्रः प्रयोत इति। व च निरुक्ते दाश्रतयीति व्यपदेशाद् दश्ममग्रह्यात्म- कल्ल मेव सर्वक्ष्माखासंचिताना मिति वाच्यम्; तत्र सर्वत्र दाश्रत- यौति श्राक्षणाखासंचिताना सिति वाच्यम्; तत्र सर्वत्र दाश्रत- यौति श्राक्षणाखासंचिताना स्वत्र वाधाभावात्। किञ्च प्रथमादि- मग्रह्वेषु श्रुतानां बङ्गां स्क्षानाम्, दश्ममग्रह्वस्थितानाञ्च बङ्गां स्क्रानाम्, दश्ममग्रह्वस्थितानाञ्च बङ्गां स्क्रानाम्, दश्ममग्रह्वस्थितानाञ्च बङ्गां स्क्रानाम्, दश्ममग्रह्वस्थितानाञ्च बङ्गां स्कृतानाम्, दश्ममग्रह्वस्थितानाञ्च बङ्गां स्कृतानाम्, दश्ममग्रह्विस्थानाच्यत्वेत्विपि विचारयन्वच माध्यस्थापदमादधाना एवेति॥

एवं सामवेदीयर्झन्ताणा स्न्संहितात उद्भुतलकथन मिष प्रौि एवादमात्रम्; ऋक्संहिताया मिष इन्द इति अवणात्। तथाहि—"तस्माद्
यत्तात् सर्वज्ञत ऋचः सामानि जित्तरे। इन्दांसि जित्तरे तस्माद् यत्रस्तसादजायत (ऋ॰ स॰ १०. ६०. ६०)"-इति। इत्या स्वि इन्दांसीति
पदेन सामवेदीयर्चा मेव यहण मिस्म्; तथेव सर्ववेदिकप्रसिद्धेरित
प्रतिपादितं प्रस्तादिष (ठै॰ ए॰); इन्द इति हि सामवेदीयार्चिकग्राह्मानं तथा तत्तद्ग्रशीयमन्त्राणां च नाम इति केऽधीतवेदा न
जानन्ति । पाणिनिना च विश्रोषतः सामवेदीयव्हन्दोग्रन्थस्थमन्ता एव
इन्दस्तेन बिद्यताः। तथाहि—"सोऽस्थादिरिति इन्दसः प्रगाथेषु
(४. २. ५५.)"-इति तत्सूत्रम्; "पङ्क्तिरादिरस्थेति पाङ्कः प्रगाथः"
—इत्यादीनि च तदुराहरणानि। प्रगाथान्तु सामवेदे एव दृश्यन्ते,
नान्थत्र; विह्नतास्व ते सामवेदीये तार्ग्डामहान्नाः स्राणे एव।

किञ्च यतञ्च साममूलमन्त्राणां सर्वेषा मेव क्न्द इति चिरात्समाख्या,

खत एव तेषां गानकारिणः सामवेदिनश्कन्दोगा एवेख्यचन्ते; न तु ते क्वित् केस्विद्धि ऋगा इति श्रुताः। यतस्य सामवेदिन एव कन्दोगा इत्यचन्ते, तत एव सामवेदीयवास्त्रणग्रशाना सुपनिषदास्व कान्दोग्य मिति समाख्या प्रसिद्धैव; विद्यिता च सा पाणिनिनापि "कन्दोगोिक्यक (८.३. १२६)"—इति। एवस्र यच केनचिदुक्तम् 'वेदसंहितासु ये केचन प्राचीनतमञ्जोकाः, त एव कन्दांसि इत्यभिधीयन्ते; ततोऽपाचीना एव मन्ताः'—इति, तदिद मपि जलमध्यगतमसीच्लोदविद्वनीन मेव न वेत्यपि विचारयन्तु त एव।

नन्वेव मपि ऋक्साम्रोकत्यत्त्वनन्तर मेव इन्दसा मुत्यत्तिश्रवणात् सामवेदीयची स्कोऽवरजलं यथावत् स्थित मेवातः 'खादितेऽपि लसुने न प्रान्तो व्याधिः'-इति चेदच ब्रूमः ; -तस्माद्यज्ञादिति मन्ते न हि क्रमोत्पत्तिवर्णन मिष्टम्; अन्यथा हि ऋगुत्पत्त्वनन्तरं सामोत्पत्तिः, तदनन्तरम् इन्दउत्पत्तिः इत्येवं मन्तयं स्थात्, तचाप्रसिद्धसम्भवदोषग्रक्तं तथाचि—ऋगवेदीयचीं (वसम्यीव सामानि गीतानि इति चेत् ते खलु ऋगा इत्येव प्रसिद्धाः स्थः, न च तथा प्रसिद्धिर्ध्यते क्वचिदिष लोके वेदे वा; प्रत्युत क्रन्दोनामतः प्रसिद्धाना मेव सामवेदीयचां गात्तत्वादेव सामवेदीयाः क्न्दोगा इत्येवे। चन्ते ; रवं साम्नां प्रथम सुत्पत्तिस्ततस्तन्मूलाः नाञ्कन्दसा मित्यप्यसम्भव एव। तस्मात् यदैव यतस ऋचः प्रादुरभूवन्, तरैव ततः सामानि च, साममूबक्क्न्दांसि च, यजूंषि चे खेव तन्मन्ताश्य-स्तथा च सहोत्पत्तिरेव। खतरवाधर्ववेदीये तदनुरूप रव मन्ते सहग्रव्दख श्रृयते—"ऋचः सामानि इन्दांसि पुरागं यजुषा सइ। उच्छिष्टाज्ज-चिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिताः (१७. ७. २८.)"-इति । स्त्रत्र श्रुतः पुराग्राग्रब्द्स्त प्राचीनेतिरुत्तान्वाखानपरमन्त्रवाचकः। तदेतस्मान्मन्त्राच सर्वविधमन्तागां सहोत्पत्तिः सुयत्तीव।

तिश्व यदि नाम ऋक्संहितात एव सामयोनिमन्ता उद्भृताः स्यः, तिर्हे उद्भृतिक्रमत एवेह सामवेदे मन्त्रा दृश्येरन्; न च तथा दृश्यन्ते। स्वपरस्व, एव मिष बह्वो मन्ताः सामवेदे सन्ति, येषा स्क्त्संहितायां स्ववणं नास्येव। स्वयापर मिष, यथैवर्क्संहितायां स्वतानि, तथेवेह दण्दादीनि; ततस्व कुतः कस्योद्धरणं किम्मानकं भवेदिति च स्याद् विचार्य मेव, विचारकाले तु विनिगमकाभाव एव मूर्तिमान् दरी-दश्येतेत्यच चकः संग्रयः।

वस्तुतः प्रा तु ऋगादिबद्याः सर्व एव मन्ता विकीर्या एव स्थासन्, ततो यदैव ऋक्चयनेन ऋग्वेदीयस्क्तानि सङ्गृष्टीतानि, तदैव तथैव सामवेदीयान्यपि दश्रदादीनीति किञ्चित्रम् ? एकस्या एव हि ऋचञ्चयन सुभयत्रैककालेऽपि सम्भवव्येवेत्यपास्येतैवोद्धृतिमत मिति दिक्॥

ष्यधर्वविचारस्तु प्रदर्शित एव पुरस्तात् (टी ए॰)॥

(त्राह्मणम्) ततो व्राह्मग्रस्थास्ति किं वद्यग्य मित्यन्विच्छन्तः प्रश्चाम इद मापस्तम्बस्चम्—"कर्मचोदना व्राह्मग्यानि"-इति । कर्मचोदना विधिरिति त्वनर्थान्तरम् । विधिच्चैष दिविध इत्याह् सायगः । तथाहि— "विधिरिप दिविधः ; च्यप्रटत्तप्रवर्त्तनम्, च्यचात्वापनच्चेति । 'च्याप्या-वैण्यवं प्ररोडाणं निर्वपति दोद्यग्यीयायाम्'-इत्याद्याः कर्मकाग्रहगता विधयः च्यप्रचत्तप्रवर्त्तकाः ; 'च्यात्मा वा इद मेक स्वाग्र चासीत्'-इत्यादयो ब्रह्म-काग्रहगता च्यचातचापकाः (ऋ॰ सं॰ भा॰ भू०)"-इति ।

यतसीव व्राह्मणस्य भ्रोषरूपवाक्यान्येवार्थवादा उच्यन्ते इत्याह चाप-स्त्रवः। तथाच तत्पूत्रम्—"व्राह्मणभ्रोषोऽर्थवादः"-इति। भ्रोषभ्रोधि-भावः चङ्गाङ्गिगवस्रेव्यनर्थान्तरं मीमांसकानाम्। तस्च प्रतिपादितम् "स्राथातः भ्रोषलद्यणम् (३.१.१.)"-इत्यधिक्वत्य "भ्रेषः परार्थत्वात्, द्रव्य-गुग्धसंख्यारेषु वादिरः, कर्माण्यपि जैमिनिः, फलस्च प्रकार्थत्वात्, प्रकास्य कर्मार्थत्वात् (३.१.२—६.)"-इति। विधिमिरङ्गाङ्गिभावस्यार्थवादानां ते मन्यन्त एव। तथाहि—"स्राह्मायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्य मतदर्थानां तस्मादिनत्य मुस्यते"-इत्यादिभिः षड्भिः स्त्रनेः (जै० स्०१.२.१—६.) स्वतदर्थानाम्—स्रिवार्थानाम् = स्र्यवादानाम् स्रानर्थक्यम्, तस्मात्तेषा भनिव्यत्व माण्ड्य "विधिना त्वेकवाकात्वात् स्तृत्यर्थत्वेन विधीनां स्युः" — इत्यादिभिः षड्भिः सूत्रैः (जै॰ सू॰ १२. ७—१२.) विधीनाम् — 'वाय्यां श्वेत मालभेत' – इत्यादीनाम् — व्राह्मणवाकानां स्तृत्यर्थत्वेनैव "वायुर्वे चोपिष्ठा देवता" – इत्येवमादीना मर्थवादवाकानां सार्थकता तस्माद्रित्यता च सिद्धान्तिता। एतदेवाभिप्रेत्याच्च सायणाचार्यः "दिविधं ब्राह्मणम् — विधिः, चर्यवादस्य" – इति।

च्यर्थवादाना मिष ब्राह्मणलं खीक्तं निरुक्तेऽिष । तथाहि—"प्राण्चित्र मस्याद्यिणी निर्ज्ञधानेति च ब्राह्मणम् (४भा० २०४५०)"-इयोवमादीनि दस्यानि । च्यपि चार्यवादानां ब्राह्मणल सुररीकुर्वतेव तेन तेषां तत्त्व- ख्यापनेऽप्रामास्यञ्च ध्वनितं तच । तथाहि—"वज्ञभिक्तवादीनि हि ब्राह्म- ग्यानि भवन्ति (३भा० ४२६ ए०)"-इयादि ॥

खन लेतरिष ज्ञातय मस्तः,—सायगस्य प्रदिशंतप्रकारं विधिदेधन्तु वैदान्तिकाना मनुरोधतः प्रौष्टिवादमान मिति ; कर्मचोदनैव विधिरिति खापस्तम्बादियाज्ञिकानां नैमिन्यादिमीमांसकानान्न सम्मतलात्। न हि केऽिष याज्ञिकाः ''द्यात्मा वा इद मेक रवाय खासीत्"—इत्यादीनां विधित्वं मन्यन्ते ; खिष त्वर्षवादत्व मेव। खत रवोत्तं द्रायते प्राजिकनाषीय-प्रकरगणपश्चिकायाम्—''केवलवस्तुवादी वेदभागो नास्ति''—इत्येवमादि॥

विध्यर्थवादयोः प्रकारभेदादीनि जैमिनीयादी बाज्जल्येन वर्णितानि । लौगान्तिभास्करेणार्थसङ्ग्रन्हे, क्राण्यञ्चना च मीमांसापरिभाषायां सङ्गे-पेण निर्णीतानि ; विधिविचारादिप्रकर्णेषु प्रपश्चितानि च ; तेभ्य रव विश्रेषतोऽवगन्तव्यानि ॥

मीमांसादृत्तिकारेण तु ब्राह्मणवद्यणान्येव मुदाहृतानि—'इतिकरण-बद्धलम्', 'इत्याह्योपनिबद्धम्', 'खाखायिकाखरूपम्'—इति च। इमानि बद्धणानि प्रायिकाभिप्रायेणोक्तानि; मन्तेष्वपि तथादर्भनात्, ब्राह्मणे-व्यपि क्वचित्तदभावदर्भनाद्यातिच्यायचाप्तिदोषापत्तिरित्याहृतुः भवरखामि-सायणो। जैमिनिस्तु सूत्रयामास ''भ्रषे ब्राह्मणभ्रद्धः (२.१. ३३.)''—इति। "मन्तास ब्राह्मणानि वेदः, तत्र मन्त्रवाणे उत्ते परिशेषसिद्धतात् ब्राह्मणवाण मवचनीयम्, मन्त्रवाणेनेव सिद्धम्,—यस्तेतह्वाणं न भवति, तद् ब्राह्मण मिति परिशेषसिद्धं ब्राह्मणम्"-इति च तद्भाष्यम्। तदेवं निष्पन्न मेतत्—स्विभयतानां समाख्यात एव ज्ञेयम्— एष मन्तः, एतद् ब्राह्मण मिति; स्विप च नैव मन्तरेण सम्भवेतां तयोर्वचाणे; इति-क्रिणवज्ञलादिषु सर्वचैवाचाण्यितिचापित्रोषयोरिनवार्यतात्। स्वतः सुस्तृतं सायणेन—"ईट्येष्व्ययन्तविज्ञातीयेषु समाख्यान मन्तरेण नान्यः किस्वदनुगतो धर्मीऽस्ति यस्य बद्धणत्व मुचेत"-इति। स्तस्थाचाण्यदाहरणपरे प्राचीनपर्ये स्विप। तथाहि—

"हेतुर्निर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। यरिक्रया प्राकल्यो व्यवधारणकल्पना॥ उपमानं दश्चैते विधयो ब्राह्मणस्य तु। यतद्वै सर्ववेदेषु नियतं विधिलद्यणम्॥"-इति।

- तच, (१) हेतु:-"सूर्पेण जुहोति, तेन ह्यतं जियते"-इति।
  - (२) निर्वचनम्-"तद्भो दिधलम्"-इति।
  - (३) निन्दा-"उपावीता वा एतस्यामयः"-इति ।
  - (8) प्रशंसा-"वायुर्वे चोिपछा देवता"-इति ।
  - (॥) संग्रयः—"तदिचिकित्सन् जुहवानी इमा हो षार्म्"-इति ।
  - (६) विधि:--"यजमानसम्मिता खौदुम्बरी भवति"-इति ।
  - (७) परक्रतिः—"माषानेव मह्यं पचति"-इति।
  - (८) प्राकल्यः "प्रा ब्राह्मणा स्त्रमेषुः" इति ।
  - (८) व्यवधार गाकल्पना—"यावतोऽश्वान् प्रतिग्रङ्कीयात्, तावतो वास्त्रगांस्तुम्कपालान् निर्वेपेत्"-इति।

दश्म मुदाइरणन्तु भवरखामिना नैव प्रदर्भितम्; तत एव जळविद्येन सायणेनापि कथद्वारं भवेद दर्भितम्? खथवा लेखकप्रमाद एवाच निदानम्। यद्यप्रेतादश्रीऽसादशानां लेखनीचालन मुपद्यासास्पद मेव सम्भविद्याम, तथापि कर्तस्यपरवणेः कथ मुपेच्यणीयं स्थादिद मिति यथाचानं तत् प्रदर्शते—"स यथा प्रकृतिः सूत्रेण प्रवद्धो दिश्रं दिश्रं पितत्वा उन्यत्राय-तन मलक्ष्या बन्धन मेवोपश्रयत, एव मेव खलु सोन्य तन्मनो दिश्रं दिश्रं पितत्वाउन्यत्रायतन मलक्ष्या प्राण मेवोपश्रयते; प्राणवन्धनं द्दि मन इति (क्षा॰ ला॰ ८.८.१)"—इत्येवमादिक मेवोपमानोदाहरणं भवेद दश्रम मिति॥

ष्यधानेर मधालोचनीयम् — ब्राह्मणग्रश्येष खल्वेतत्यदादयोक्तातिरिक्ताना मितिचासादीना मिप कतिविधानां वाक्याना मिस्तित्व सुपलभ्यते। तथाचि कान्दोग्ये—"स होवाच ऋग्वेदं भगवोध्येऽमि ०-० इतिहासपुराणम् ( ६. १. ३. )"-इत्यादि। श्रतपथेऽप्यश्वमेधप्रकर्णे—"बयासमेऽहन् · - वानुपदिभ्रतीति हासो वेदः, सी अ मिति कि खिदिति हास माचचीतेव मेवाध्वर्यः सम्प्रेष्यति (१२.)"-इति, "खय नवमेऽइन् ०-० तान्पदिश्वति पुरायां वेदः, सोऽय मिति किञ्चित् पुराया माचचीतैव मेवाध्वर्युः सम्प्रेष्यति (१३.)"-इत्येवमादि। तैत्तिरीयेऽपि-"यद् ब्रा-स्मणानीति इसि।न् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीर्मेदाक्ठतयः (स्वा॰ २. ६. २. )"-इति । "ब्राह्मणानि कर्मचौदनाः—'वायवा श्रवेत माल-भेत'-इत्यादयः। इतिचासाः ब्रद्धारहादिनियमाः ;- 'देवाः सुराः संयत्ता च्यासन्'-इत्यादयः। 'त्रात्मा वा इद मेक एवास्रचासीद्रैवेच किञ्चा-नाग्ने'-इत्यादीनि स्टाच्यादिप्रतिपादकानि पुरागानि । कल्पाः कल्पस्त्राणि — प्रयोगप्रतिपादकानि । गाथाः गायन्ति चोदिता मन्त्रविशेषाः ;— 'योऽस्य कौद्या'-इत्यादयः ; यमगाथाभिः परिगायतीति विधानात्। नाराष्ट्रंसीः नाराष्ट्रंस्यः 'चोतायच्यत्रराष्ट्रंसम्'-इत्यादाः व्राह्मणान्तःपठि-ताना मि पुनक्तिः पालातिश्ययोतनार्थम्"-इति च तद्भाव्यं साय-गीयम्। तत्त्वतिस्व इ कन्याः कन्यसूत्रवीत्रानीत्येव वक्त मुचितम्; स्वस्ति वात्र पाठानारता ? गाधाः खलु स्नाकबद्धाः प्रवादवाकारूपा ब्राह्मणः ग्रश्रेभ्योऽपि प्राचीना एव ; ता एव च स्नोका इत्यण्यन्ते ; तदाया- "तदेवाभियचगाया गीयन्ते—'यजेत्सी नामण्या सपतीको उप्यसोमपः। मातापित्थ्या मन्यार्थाद्यजेतिवचनाच्छ्तिः'-इति (रे॰ त्रा॰ ७. २. ६.)'' -इति । नाराणंखस्तु नरस्तुतिश्रवयः ; तास्तु मन्त्रात्मिकाः, गाथात्मिकाः, ब्राह्मगातिमकास भवन्ति। तद्यथा—"अधि ट्वः पगीनां वर्षिष्ठे मूर्दक-स्थात् (ऋ॰ सं॰ ४. ७. २६. ६, ७, ८.)"-इ खेवमादयो मन्त्रात्मिकाः ; "हिर्ग्णेन परीवतान् क्रमान् सुक्षादतो सगान्। समारि भरतो ददाः च्छतं बद्धानि सप्त च (रे॰ ब्रा॰ ८. ८.)"-इत्येवमादयो गांचात्मिकाः ; "रतेन इ वा रेन्द्रेण महाभिषेत्रेणोदमय आनेगोऽङ्ग सभिष्ठिषेच तस्मान दङ्गः समन्तं सर्वतः एथिवीं जयन् परीयायाश्वन च मेध्येनेजे (रे॰ ब्रा॰ ८, 8. o.)''-इत्येवमादयस त्रास्मणात्मिकाः। स्वयर्ववेदीयगोपयवास्मणे त तत्यद्यप्रकाश्चितातिरिक्ता बद्धविधा एव श्रुतयः संबद्धन्ते। तथादि— "इमे सर्व वेदा निर्मिताः; सकल्याः सरहस्याः सत्राह्मणाः सोपनिषलाः सेतिचासाः सान्वाखानाः सपुरागाः सख्राः ससंस्काराः सनिक्ताः सानुशासनाः, सानुमार्जनाः, सवाकीवाक्याः (१. २. ६.)''-इति । तत्र कल्पाः खिल्वदानोपचिलतकल्पस्चाणां मूलान्धेवीपलभ्यन्ते ; रहस्यानि लार्याकानि; खरा इति तु इदानीं प्रचिति भिचायायानां मूलानि; निरुक्तानि चाद्यप्रचलितनिरुक्तासृलान्येव ; अनुग्रासनान्यपि अद्यप्रचलित-कृन्दोऽनुभासनमूलानि ; संस्काराः खलु पदसंस्कारकभास्त्राणां पाणिन्या-दीनां मूलान्येव ; अनुमार्जनानि चाद्यस्थितच्तुदतमवेदाष्ट्रच्योतिषस्य मूलानि ; वाकोवाकानि तु प्रभोत्तररूपागीति प्रङ्गराचार्यः ; ऊहापोहादि-तर्कप्रतिपादकमीमांसाशास्त्रमूलान्येनेत्यपि केचित्। तदेतेषा मिच् पद-र्भितपद्योतिष दम्रसु कथं भवेत् समावेमः ? तदच बज्जयत्नतोऽपि दयो-क्तिस्त्यां वा समावेशानुभवेऽपि न तु सर्वेषां समावेशः सिद्धातीति कथं स्यादेवंविधानां ब्राह्मणलम ?

चतोऽत्रेवं ब्रूमः।—चासीत् प्रशा सर्वा एवेमाः श्रुतयो विकीर्णा इति । तत्र, विधायकवाकानाम्,—'वाययां श्रेत मालमेत'—इत्येवमादीनाम्, तत्र प्रवर्त्तकालेन (निषधिविध्यादौ निवर्त्तकालेन च) 'वायवै चोपिछा देवता'-इयोवमादीनाच कर्मचोदनापरलेनेव ब्राह्मणलम्; तदतिरिक्ताना मर्थ-तात्पर्यादिनिर्णायकानां निक्तादीना मेव वेदार्थवादीपयागित्वेनार्थवादत्वम्। तयोक्त प्राचीनपद्ययोः ब्राह्मणभेदा एव निर्दिष्टाः, न लर्थवादभेदाः "दश-वैते विधयो ब्राह्मणस्य तु। एतदै सर्ववेदेषु नियतं विधिन दागाम्"-इल्काः। विधिः कर्मचोदना इत्यनर्थान्तरम् ; "कर्मचोदना ब्राह्मणानि"-इति हि आपस्तम्बसूत्रम् । अर्थवादशास्त्राणि खलु निरुक्तादीनि ब्राह्म-गातो विभिन्नान्येव ; स्रवस्वोत्तं दितीयं सूत्र मापक्तम्बेन—"त्राह्मणप्रेषो-उर्धवादः"-इति । ब्राह्मणेभ्याऽविष्यको वेदार्थप्रसवस्य विधिवाक्यसङ्घ एवा-र्थवाद इत्युचते इत्येव च तस्यार्थः। यथा चाइ जैमिनिः— "ग्रेषे ब्राह्मण-प्रब्दः (८. १. ३३.)"- इति । न च तत्रावगम्यते मन्त्रस्थैव भागविश्वेषो व्राह्मण मिति, चपि तु गम्यत एव मन्त्रातिरिक्तो वेदभागो ब्राह्मण मिति; तथैवे हापि गम्येतेव ब्राह्मणातिरिक्तो मन्त्रवच्याविध्रो वेदमागोऽर्थवाद इति। सिद्ध मित्यं वेदवैविध्यम् ;—मन्तः, ब्राह्मणम्, खर्षवादः इति। खत एव वाभवदेदस्त्रयीतिव्यपदेशभाक् । सायगीय मेतदचनश्चासाक मनुकूल मेव-"तदेवं वेदे विद्यमानानां त्रयाणां मन्त्रविध्यर्थवाद-भागाना मप्रामात्यकारयाभावात् वाचकानां तेषां प्रामात्यस्य खतस्वाङ्गी-कारात् क्रत्सस्यापि वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धम् (ऋ॰ सं॰ भा॰ भू०)" -इति।

यद्यपितरेयादिग्रश्चेषु विध्यर्धवादावुभावेव स्तः; परं विधीनां बाङ्च्यादेव ब्राह्मण मित्येव ते व्यपदिश्वन्ते; यथाच यजुः संहितायां ऋग्यजुषोक-भयोरिप विद्यमानलेऽप्याख्यायत एव यजुरिति यजुषां बाङ्च्यात्। तथा ह्यातरेये बङ्घा एव गायाः प्रमाणलेनोह्मिखिता दृश्यन्ते, तेत्तरीये च शिद्धा-द्यो बहुवः श्रूयन्ते, तथा कान्दोग्ये ऽपि कृन्दोऽनुकीर्त्तनानि च, गोपथे तु "श्रोङ्कारं एच्छामः को धातुः"-इत्यारभ्य "किं न्योतिषं किं निरुक्तं किं स्थानं का प्रकृतिः कि मध्यातम मिति षट्चिंग्रत् प्रश्नाः(१०१० २८)।"

-इत्यन्तग्रत्थसन्दर्भेण षडङ्गपरिचया यज्यन्त एवः तत्तृतीये च खाँडे "षडङ्गविदस्तत्त्रयाधीमहे"-इति स्मुटम्।

तस्मादिर मेव युक्त मिवाभाति, — येतरेयादिग्रश्चाविभीवात् प्राक् ब्राह्मणार्थवादेतिश्चेणोद्वयगतानि सर्वाण्णेव वाक्यान्यासन् विकीर्णानि : (तदनुस्तृत्वेव क्रत सुक्तबद्यणदय मापक्तम्बेन) तत उत्तरं खनु तान्येव सङ्गृद्य यागपद्धत्वनुसारत एव ग्रश्चीकतानि तानि महीदासादिभिः ; तत्प्रस्त्येव सर्वेषा मेव निर्वचनादीना मभवद् ब्राह्मणान्तर्गतत्वं तथा तब्राह्मेव व्यप-देशभाक्षञ्च; तत एव जैमिनिर्विध्यर्थवादयोक्भयोरेव ब्राह्मणत्व सुररी-हात्व तथैव स्त्रवामास ब्राह्मणन्त्वण मिति ॥

अय दृश्यते चैको ग्रश्चो निदानसूत्राभिधः सामवेदीयो दश्पपा-ठकः । तत्रादी 'अयातऋन्दसां विषयं वाखाखासां'-इत्यादिभिः साम-वेदक्कत्वोग्रञ्चान्तर्गताना म्टचां कृत्वोविषया निर्णीताः, ततः 'ख्रथातः स्तोभान वाखास्यामः (१. ८)'-इवारभ्य सामवेदीयस्तोभग्रश्चगतस्तोभा निर्मीताः, ततः 'खयातः सामान्तानां चलारो भागाः (१.१२.)'-इत्या-रभ्य सामान्तापरपर्यायाणि सामनिधनानि निर्णीतानि, ततो दितीया-ध्यायारमे सामवेदीयोच्यात्यादिविषया खप्यत्र चिन्तिताः, तत्रैव पञ्चम-खाडादी 'खघाती यज्ञस्थानानि (२. ५.)'-इत्यारभ्य सामवेदीयकल्प-मास्त्रात्मुतानि, ततस्तृतीये 'खयाय सिन्धरन्तर्भागं भवति ( ३. ६.)'-इति सामवेदीयमन्त्रेष व्याकरणविधयस सूचिताः, ततः पुनरेव क्रत्विधयो महागास्मादिविधयस प्रपिच्चताः, ततः पत्रमाध्यायान्तखाड्यये 'स्रथातः संवत्सरवर्गाणां पञ्चसंवत्सरवर्गाः ( ५. ११-१३)"-इति च्योतिषग्रश्चविष-याः कानादयोऽपि निर्णीताः। ततस्य पुनरासमाप्तिं सामग्रशीयव्रतदन्द्वादि-पर्वविषयाः, रहदयन्तरादिसामविषयाः, सत्राहीनैकाहादिकातुसम्पादक-विविधसामादिविषयास विधयः प्रपश्चिताः। अत्रैव यथाप्रयोजनं निरुक्तां खरादिशिचाविधानं च कचित् कचिदुपदिख्च, परं न तथापि सर्वत्र तत् सतस्यतां प्रतिभाति ; नापि निषक्तोक्तं प्रयालग्रब्दनिर्वचनं सामग्रव्दिनिवचनश्चाच यथोतां प्रशामः ; अत इदानीं प्रसङ्गसङ्खेद मपि ब्रुमः, -- सर्वेषा मेव वेदाना मेकैकं निदानसूच मासीदेवैतर्हि तानि लुप्तानीव, सन्येव वास्मदगीचरागीति । तदेतेभ्य एव निरुत्तादीनि वेदाङ्ग-प्रास्त्राणि समुद्भुतानि ; द्रायन्ते हि चुद्रतसन्यग्रोधवी नाहिभ्यः प्ररो-हनो न्ययोधादिमहामही बहा चिप, खतरव चास्य प्रास्त्रस्य प्रधितं नाम निदानसूच मिति। निष्ताकताप्यसक्तदेव प्रमाणलेनोपन्यस्तं (३ भा० १७८, ३६७ ए०) 'नैदानाः'-इति । एवं निदानसूचे बज्जचैव अनुवाह्मण-नामकीर्त्तनं च अयवे। यथारुमप्रपाठकीयहतीयखखे — "मोड्शिनोऽन-ब्राह्मणम्"-इति, तज्ञैव एनः "अनुब्राह्मणम्-'स्युरेकविंग स्तोमाः'-इति" -इति । "पाणिनिस्व सूत्रयामास "अनुव्राह्मणादिनिः ( १. २. ६२.)"-इति "तदधीते तदेद ( पा॰ ४. २. ६६.)"-इत्यधिकारेऽस्य सूत्रस्य पाठा-ब्राह्मणम्, तद्धीतेऽनुब्राह्मणी"-इति च तत्र दीच्तितर्रातः। ब्राह्मण-सादृश्याचास्य चतुर्वेदीयल मिप प्रतीयते, ततस्तत्मह्यावाज्ञस्य सुतरां खीकार्य मेव। तत् कि मेतदनुव्राह्मणम् ? केन चित् क्वचिद्पि दृष्ट मेक मिप किं न वेति वर्वित्ते महान् संप्रयः।

स्यस्यगुरुचरणास्वनेव सुपादिण्न, — ब्राह्मणोत्तानां कृन्दोविध्या-दीनां विश्वद्याय, तदनूत्तानां दैवतादीनाच्च कथनायेव तेषा ममवदावि-भीवः। ततस्ततोऽपि प्रक्रस्तमेषु ससुत्यनेषु निदानसूत्रेषु तेषा मादरा-स्यातं सञ्जातम्। ततस्ततोऽपि प्रक्रस्तमेष निरुक्तादिषड्क्रग्रश्चेषु ऋष्य-नुक्रमण्यादिषु ऋषिनेगेयादिषु च प्रकटितेषु प्रायोऽद्य विनोपदणां गतानि तानि; साम्रां देवतादिख्यापनाय सामवेदीयं निदानसूत्रं सर्वतो नासम्, नाष्यद्यापीतोऽप्युल्वस्तरः कच्चन ग्रश्च स्वाविभूतः सामवेदीय इति तदि-षयकान्येवतानि सुप्ताविण्रस्तानि सन्ति देवताध्यायादीनि पच्चविति। तत्र देव-ताध्यायनामानुब्राह्मणे साम्रां देवताः श्रूयन्ते, स्वाविधनामानुब्राह्मणे ऋषयः, वंश्वनामानुब्राह्मणे साम्रां देवताः श्रूयन्ते, स्वाविधनामानुब्राह्मणे स्वयः, संहितादिविधयः, सामविधिनामानुबाद्धाणे निव्यापिहीचाणां रहस्यप्राय-खित्तादिसाम्नां काम्येषु प्रयोज्यानां साम्नां च विधानानीति।

सायणाचार्येण तु देवताथायादीना मिष ब्राह्मणत मेवाख्यातम्।
तथाहि ताख्याब्राह्मणभाष्यभूमिकादी—"बस्टी हि ब्राह्मणप्रश्चा प्रौढ़ं
ब्राह्मण मादिमम्। घड्विंग्राख्यं दितीयं खात् ततः सामविधिभवेत्।
खार्षयं देवताथायं भवेदुपनिषत्ततः। संहितोपनिषद् वंशो ग्रश्चा खरावितीरिताः"—इति। खत्र यदुच्यते प्रौढ़ मिति, तदेव ताख्या मिति
सामगप्रसिद्धम्; यच्चोच्यते घड्विंग्र मिति, तस्यैवान्ताथायोऽद्भुत मिति
कथ्यते; यदुच्यते उपनिषदिति, तदेव क्रान्दोग्य मिति सामग्रैर्थपदिस्यते।
सत्र चाद्यदितीयाथ्याययोभन्त इति समाख्याविश्रेषः दतीयाद्यासमाप्तानाः
मरानाञ्चाथ्यायावा सुपनिषदिति चेति।

खनासिदिश्वासस्तेवम्, —सायणाचार्यसु नासीद् गुरुसुखादधीतसामविद्यः, ततोऽच नैव तद्वचनं प्रमाणं भिवतु महंतीति ; खनुस्यत एव हि
सामवेदे तस्यापूर्णीधगतत्वं प्रतिपद मेव। तथाहि प्रथमं तावत् —सामवेदीयार्चिकग्रश्चमाचाणां व्याख्यानेनैन समग्रसामसंहिता व्याख्याता भिवव्यतीति विचारयतेव तेनोक्त मेतत् सामभाष्यावतरिणकावसानकाले—
"नन्तसिन् सामवेदे ब्राह्मणभागस्य व्याख्यातुं योग्यत्वेऽिष मन्त्रभागस्य न
व्याख्यानयोग्यतास्ति"-इत्यारभ्य "ऋषः संहिताग्रश्चे कृन्दोनामके समास्राताः, ताः सर्वा ऋष खाम्रातक्रमेणेह व्याख्यायन्ते"—इत्यन्तम्। न च
तदनुमोदन्ते सामगाः ; पदवाक्यस्तोमादियक्तानां हि साम्रां भवत्येवार्थान्तरता, तदर्थज्ञानाय च सामग्रश्चाख्यानस्याप्यतितरां कर्त्तव्यत्वात्।
सामातिरिक्तास्त्रमन्ता न हि सर्व एव निःग्रेषेण कृन्दोग्रश्चे श्रुताः, यत् तेषा
मेव व्याख्यानेन भवयुर्वाख्याताः सर्व एव ते ; गानग्रश्चेष्याराख्यके च्याक्रन्दयेवस्या ऋषः, स्तोभग्रश्चे खायुर्विश्वायुरिवादीनां यजुषां च श्रूयमाणत्वात्। तदितस्ताच स्तुट मवगम्यते, नाधिगतास्तेन गानस्तोभग्रश्चाः;
स्विष् गु मौमांसादिशास्त्रदर्शनत स्वावगता तेषां विद्यामानतेति

दितीयम्। तत्रैवीक्त मपर मपि—"न च तासां (ऋचाम्) अतुषु खात-न्त्रेग विनियोगोऽस्ति"-इति । तदपि भमविन्द्रस्भित मेव ; ऋञ्चयाना मपि ह्टदादिक्तोमानां क्रतुषु विनिन्न गदर्भनादिति ह्तीयम्। यचोक्तम् — "तासा म्टचां क्रमख्यासेन बक्च प्यधीयमानलात्तदीयानुक्रमणिको-क्तानि ऋष्यादीन्येवाचानुसन्धेयानि"-इति, तदपि तस्यैकदेशदर्शिल मेवा-वेदयति ; बङ्गानधीताना मप्युचा मिच्च विद्यमानतात्, सामवेदीयची म्ह्यादिपरिज्ञानाय नैगीयनामग्रयानां प्रामाख्यतरताच ; सन्ति चाने-कत्र मतभेदाः अनुक्रमणी-नैगेयशास्त्रयोदिति चतुर्थम् । तत्रैवातु-पद मुताम्-"कारा त्रयात्मको योऽयं छन्दोनामकः संहिताग्रशः"-इति, तद्यसङ्गत मेव ; सामवेदे— सामसंहितास, चार्चितसंहितास, ब्राह्म-गोषु वा न कापि चि तैत्तिरीयादाविव काण्डविभागो दृश्यते ; चापि तु सर्वास्वेव संहितास पर्वेति, ब्राह्मणेषु तु पश्चिकेति च। तदत्र पर्वेत्रयात्मक इति वक्तव्ये यदुक्तं कारण्डचयात्मक इति, तेन यज्यते तस्य तैत्तिरीयादावेव क्रतबद्धश्रमल मिति पञ्चमम्। एवं तज्ञैवोत्तरच सर्वजैव 'प्रथमे दश्ति'-इत्यादि वत्तव्ये "प्रथमे खाँछे"-इत्याद्यता मिति षष्ठम्। नि वज्जना एतसाच भाष्यसमालोचनादिद मेव प्रतीयते, — स ह्यात्मनः खलु सर्ववेदभाष्य-कर्द्धतप्रतिपादनायेव अनधीताया अपि सामसं हिताया व्याख्याने परतः प्रायः खक्ततात् ऋ मेदेन । स्थाययं वाखानान्युद्भय ग्रयनेनेव स्मानं सम्मानं सामभाष्यचिति। वस्तुतो नैव तद् भाष्यं सामभाष्य मिति मन्यन्ते सामगाः; चापि वाननीडित मेव। यच तसादु गम्यते, तत्त लभ्यत एव हि ऋग्माय्यत एव ; यत्तु न लभ्यते ऋग्माय्ये, तत्तावद्वास्ति च तत्रापीति किङ्गत मेतेन सामभाष्यिडिखिमेनेति। तत्त्वतत्तु श्रीमान् साय-गाचार्या ह्यासीदधीततेत्तिरीयः, ततत्त्तिदिषयकज्ञान मेव तस्य सञ्जात मुपदेणानुरूपम्, वंचितच तत् खातिनुद्यनुगतिवभ्रेषपरिभीननादिमिः; खत एव तद्भाष्य मादर्गीयतम मेव सम्पन्नम्; खध्ययुँवेदविदा म्यवेद-विक्त मिप न दुराप मिति ऋग्भाष्य मिप सम्पन्न मेवादरणीयतरम् ;

7.

ऋग्यज्योवां खातुम्त ऋग्यजुर्मयस्वैवाधवं वेदस्यापि व्याखानरणं न सुद्-व्कार मिति तस्यापि भाष्यस्य सम्भवव्येवादरगीयता; परंसामवेदस्त गुरुमुखादनधीतो नैव भवेदुचार्थोऽपि तद्वोधक्त दूरपराच्त एव । साम-संहिताया भाष्ये कर्त्ये - 'क्रप् क्रप्', 'विवि', 'वंवम्'- इत्यादिपदक्तीभ-युक्तानां साम्नां व्याख्यानानि कर्त्तव्यानि ; "चायुर्विश्वायुर्विश्वम्"-इत्यादि-यज्ञमीचाश्रितसामाच व्याखानानि पदर्भयितव्यानि ; सर्वजैव सामस मुलतः खरवर्णमाचादिपरिवर्त्तनकारणानि यथायथं प्रदर्भयितव्यानि ; कस्यां योनी कति सामानि किंख रूपाणि च तानि परिचेयानि : साम्नां सर्वेषा मेव यथायथं नामानि सप्रमाणानि दर्शियतयानि ; तयोनीनाञ्च गामानि इन्द्यादीनि चौपदेख्यानि ; साम्नां देवतादिकास यथायधं विज्ञाप्याः ; यत्र यत्र ऋचा स्त्रोमो भवति, भवेत तत्र तत्र तथेव प्रकाश्यो उचैव क्लोमो भवतीति ; प्रगायमुलेखपि तथा प्रकटन मुचितम् ; ऋचाम्, क्तीमानाम्, क्तीभानाम्, सामाच विनियोगादयः सर्वेच ब्राह्मणं सूचच प्रदर्श्येव वक्तवाः ; साम्रां प्रतिचारादिभागोपदेशास्य सर्वेच कर्त्तवा एव ; तज निधनविचारास प्रदर्शनीयाः ; १, २, ३, ४, ६, ७, ८, र, उ, ख, क, , , , , इमानि च वाखियानि ; मन्त्रमध्यगतानाच्च २३४५, २३२, १६१, १ १ १ १ - इत्यादीना मर्याख बोधयितवाः ; प्रतिसामान्ते च यदिक्त कु धू इत्यादयः, तेषा मर्यास विज्ञाप्या एव ; चपरयोनिष चापरसामोत्पत्तिप्रभ्तयस्रोदान्तार्थाः ; सामोपासनाप्रकारास्य भाषितव्या इत्यन मत्र प्रासिङ्गकिताविक्तरेगिति दिका।

प्रकृते त्विद मेव वक्तयम् चार्षेयादियायानां ब्राह्मणत्वं मनुब्राह्मणत्वं वास्तु, ग्रह्मन्त एवाद्य तान्यपि ब्राह्मणानीत्वेव ; मन्त्रव्राह्मणयोरेव वेदनामध्यत्वपर्यवसानात् ; चन्ति हि तेषां वेद इति व्यवहारोऽद्यतनीयानां
वैदिकाना मिति। तथाच सम्पद्यत एतत्—ब्राह्मणानाम् (विधायकतद्वपयोजकानाम्), चर्यवादानाम् (वेदाङ्ग-मीमांसा-प्रश्णेतिहासवीज-

रूपाणाम्), अनुव्राह्मणानां (ब्राह्मणसदशानाम्) चैति त्रयाणा मेवेदानीं साधारणं नाम ब्राह्मण मिति॥

ष्यथाच मन्त्रत्रास्मण निर्णयप्रसङ्गादारस्यकोपनिषदोरिप कि चिद् त्रमः; - श्र्यते ह्यार एयकं नाम च वेदभागः। स चैकाध्यायात्मक एवेति केचित्। ब्राह्मणभागपरिण्रिष्टरूप मेव तदार एक मिति च केचित्। पाणिनीयतः पुरा नैवासीत् किञ्चिदार एक ज्ञामेयपि के चित्। तदेतत् सर्वे मेव वेदानां मुमूर्षुद्रशाल मेवावेदयति । इना ! यदि ह्यय "खाधावोऽध्येतयः"-इत्यादि-श्रतेरादरः कार्यतो दृश्येत, यदि ह्यद्य "वेदः क्रत्सोऽधिगन्तयः"-इत्यादि-स्मतेश्वादरः नार्यतो खयेत, तर्हि सर्वेरवस्य मेतन ज्ञात मेव स्यादार एवनं न लधायात्मक मेव ;--नापि ब्राह्मणान्यभागरूप मेव ; --चासीच पाणि-नीयतो बद्धप्रागपीति । तथान्ति—सर्वेषा मेवारस्यक्रयस्थाना मध्यायपरि-गणनादेव ज्ञायते, नारत्यक्रमात्रीऽध्यायमात्र एवेति। यदि हि "पण्यधाय-न्यायविद्वारमनुष्यद्विति वक्तव्यम्"-इत्येतदार्त्तिकभाष्ये "बार्ण्य-कोऽध्यायः"-इत्येकवचनान्तोदाहरणदर्शनादेवारस्यक्रयन्याना मेकाध्याया-तमल मेव स्थात्, तर्हि तत्रैव "खारखनः प्रशाः, \* \* \* खारखनो न्यायः. चार्णाको विचारः, चारणाको मनुष्यः, चारणाको चन्ती''-इलेकवचना-नोदाहरणानां दर्भनाच खारणाक-पथ-न्याय-विहार-मनुष्य-हस्तीनां चैकै-काल मेवावधार्यतेव ; न च तथावधार्यते केनचिद्यि प्रकृतिस्थेन । तदेवं यथैव लोके पन्यानः, न्यायाः, विहाराः, मनुष्याः, हस्तिनस्य बहुव एव सन्त्येव खारस्यकाः, तथैव वेदे खध्याया चिप बह्नवः सन्त्येवारस्यकाः: तथा सामवेदस्य क्न्दोनामार्चिकमध्ये सामसंहिताग्रश्येष् च सामारस्यक-दर्भनादेव स्कट मवगम्यते, नारखनग्रयो ब्राह्मणे एवीवनिवद्धी नापि परिण्यरूप रवेति; सामारखनमन्त्राणां हि सामसंहितामध्यस्थलेन तत्र न कस्यापि विरुद्धवाक्पस्तिसम्भवः, तेषां परिभ्रिष्टता माभ्र-जित् मिप न भवेत् कोऽपि सद्यमः। "अरखान्मनुष्ये (४. २. १२६) " -इति पाणिनीयसूत्रेण चारणाको मनुष्य इत्येव सिद्धाति; न तु चार-

ख्यकः प्रयाः, खारख्यकोऽध्यायः—इत्यादीनि पदानि ; खतोऽच तेषां साधनाय "पण्यध्याय"-इत्यादिकं वार्त्तिक मपठीत् कात्यायनः ; रवच्चोप-पद्यते नासीत् पाणिनिकालें चारणाकोऽध्याय इति ; सति हि तसिन् क्यं न साधित सादशार्यवरेगापीटम चार्यप्रयोगः ?--इति चैत्, अनेदं ब्रूमः चासीत् तदाप्यारणाकोऽवश्य मेव ; सामसंहिता मध्यभागीयला-दिनार ख्यकस्यापि मन्त्र ब्रास्मणात्मकत्वादेवातिप्राचीनत्वावधारणात् ; परं पार्यिनकाले नासीत् तथाविधमन्त्रायां ब्राह्मयानाञ्चारस्यक व्यवद्वारः ; चपि तु मन्त्रात्मकारण्यकानां मन्त्रत्वेनेव ब्राह्मणात्मकानान्तु ष्रास्मणलेनेवेति नासम्भवः। भगवतः पाणिनेः तादृश्पयोगासाधने तदाच्यपदार्थानां तात्कालिको उभाव एव कारण मिति तु वक्तं नैव युच्यते ; तथावादिनां हि पाणिनिकाले चारणाकाः पत्रानी अपि नासन्,— चार् स्थानः इस्तिनोऽपि नासन्, - चरस्येषु गावः प्रशेष मपि नोद-स्जन, - महद्भि मपि नासीत्, - महदर्ख मपि नासीदेवेत्या-दीनि च गलेक्तुठारन्यायेन खीकार्याख्येव ; पथ्यध्यायेति वार्त्तिकेन न हि खध्यायवाचक रवैक खारखकः प्रयोगः साधितः, नापि कात्यायनेन तदेवैनं वार्त्तनं विरचित मित्यपि सर्त्तेय मेवेति॥

कचित् "सामध्वनारुग्यज्ञधी नाधीयीत कराचन। वेदस्याधीय नाप्यन्त
मारस्यक मधीय च ( १. १२३.)"- इत्यच मनुवचने ऋग्यज्ञःसामभ्यः
एथगेवारस्यकोल्लेखदर्भनाच नास्यारस्यकस्य चयील मित्याज्ञः, तदि न
साधीयः ; ब्राह्मगात्मकारस्यकस्यापि बोधनार्थ मेव तच तथाक्तलात्।
तथाचि तस्य च मनुद्र्योकस्याय मर्थः,— 'सामध्वनी' सामगानानन्तरम्
'ऋग्यज्ञधी' ऋचः यज्ञूषि वा 'कदाचन न खधीयीत'; न चि सप्तस्वराद्यन्तिगानानन्तरं चैल्वर्यादिश्रुतिमधुरा भवेत्, नापि ह्युद्गाता सप्तस्वराद्यवतीर्थ तदानी मेव खक्रस्यक्षयं काम्रितं समर्थ इति तादग्रयत्न स्वासत्मनः स्थादिति तथा यतन मेव प्रतिषिध्यते। किञ्च 'वेदस्य
धन्तम् खारस्यकम् अधीय अपि' ऋचो यज्ञूषि वा मन्ता न अधी-

यौत ; ताटग्रार एकाध्ययनत एवाध्येतुः श्रोह्णाञ्च मनसां ब्रह्मगत्नेन परिह्मालात् ततोऽपि ऋङ्मन्त्रयज्ञभन्त्रयोः पाठो निधिद्धः ; न हि पूर्णा-दरस्याम्देऽपि रुचिसम्भवः। स्त्रच च वेदस्य स्नन्त मार एक मित्रक्षा रेतरेयकतै तिरीय हृद्दा धर्वणार एकाना मेव यहणं बोध्यम्, तेषा मेव ब्राह्मणात्मक वेदस्यान्तावयवलात् ; सामार एक मन्त्राणान्तु मन्त्रभाग-मध्यस्थितत्वेन वेदस्यान्तरूपताभावादि हाय हण मेव ; परं पूर्वार्डे साम-ध्वनाविष्यक्रयेव तद्यहणं सम्पन्न मिति सामार एक नाध्ययनात् पर मिप ऋग्य जुर्क च्यान् मन्त्रान् नाधीयीते त्रेव । एवच्च वेदेषु श्रुताना मार एक नान्तु वेदलं तदनुगत प्राचीनत मत्रच्चा च मेव ; प्रयच्चस्य बाधाभावात् ।

रेतरेयकपश्चमार त्या हो नित्ववेदलं सर्ववादिसम्मत मेव। तथा ह्या सर्ववेदमाय्यकारः सायणाचार्यः खय मेव — "महाव्रतस्य पञ्चितं प्रति मिखादि पञ्चमार त्या स्त्र मेव; अर त्ये रवेतद्येय मिख मिप्रे खाध्येतार आर त्या ह्या है । विद्यं यथा मन्त्र मार्ग सन्येव खिल रूपाः श्रीस्त ता द्वा स्त्र स्त्रा द्या सन्त्र मार्ग सन्येव खिल रूपाः श्रीस्त ता द्वा स्त्र स्त्र

यवं पाणिनिस्त्रेषु कापि वेदांशवाचकत्वेन उपनिषक्त्वस्य प्रयोगा-दर्शनात् पाणिनीयतः पूर्व मुपनिषदो नासन्नियपाद्धः केचिदाधुनिकाः, तदप्यसाक मितिवस्रयकर मेव ; संहितास पञ्चलेव, ब्राह्मणेषु च बद्धपु विकीर्णक्षपत्वेन बह्नना मेवोपनिषह्मच्यावचनाना मीशावास्य मित्येवमादी-नाम्, उपनिष्नदिति ब्राह्मणयन्येषु प्रसिद्धानाञ्च प्रयद्धानात् । भगवता पाणिनिना उपनिषत्पदसाधनाय विशेषः कञ्चन प्रयत्नो नोद्धावित इत्येव उपनिषदा माधुनिकत्वे वीज मिति त्याचमता मप्याच्यिषु धूलिनिच्येपणाय यत रव। न हि सर्वतोसुखसूत्रकारेणाचार्येण प्रतिपदसाधनायैव विभिन्नं सूत्रं कार्यम्। तथाच साधारणनियमत रव सिद्धे ह्युपनिषच्छव्दे विश्रेष-वक्तव्याभावादेव न क्रतं सूत्रान्तर मिति सुवच मेवाच समाधानम्।

"च्यणुगयनादिभाः ( ८. ६. ७३.)"-इति सूत्रीये ऋगयनादिगणे "वतनादिभो जीवति ( ८. ८. १२.)"-इति सूत्रीये च वेतनादिगणे उपनिषक्कव्दस्य पाठोऽपि दृश्यत एव। इदानीम्प्रचित्तस्यास्य गया-पाठस्यापाणिनीयत्वसीकारेऽपि व्यासीच पूर्वे कस्वनैवं गणपाठोऽपीत्यवश्यं स्वीकार्य मेव ; च्यन्यचा हि "ऋगयनादिभाः"—'वतनादिभाः"—इत्यादिषु सर्वत्रैव च्यादिशव्दव्यवहार एवाचार्यस्य व्यर्थता मापद्येत। स्वीक्षते तु तस्मिन् प्राचीनगणपाठे नासीदेवोपनिषक्कव्द इत्यत्र भानाभावादुप-निषदा माधुनिकत्वपत्तः स्याद्गिःसहाय एव। ऋगयनादीना माक्रति-गणतस्वीकारेऽपि पाणिनेकपनिषक्कव्दाज्ञानं न सिध्यति; विनिगमना-विरहात्। सति हि पाणिनेकपनिषक्वाने "वेतनादिभाः"—इत्येवं नोक्षा "उपनिषदादिभाः"—इत्येव ब्रुयादिति तु कुतकं एव; तथोक्ते हि पाणिने-वतनज्ञानं नासीदित्यपि उच्येतैवेति तुल्यो न्यायः।

किश्व वेदां प्रवाचको पनिषच्छन्दो चारणं पाणिनिना न क्वाचिदिप द्यत मिळात रवोपनिषदां पाणिनीयपरभवल मनुमीयेत चेत्,—कात्यायनेनापि तथा नोचारितम्, पतञ्जलिनापि तथा नोचारित मिति वार्त्तिकपाठात् महाभाष्याच परभवलं तासा मनाध मेव ; किं बज्जना यतनीयेऽपि क्वचित् याकरणे न दश्यते उपनिषत्माधनाय यत्नविशेष इति नाद्यापि काचिदु-पनिषदाविभूतेत्यपि वक्तं युज्येतेव । न्य्रथेदश्रेऽपि वचने यदि किंद्यत् श्रद्धीत, तर्ह्णे तादृश्वचनेऽपि ते श्रद्धां विधन्ता मिल्येवास्माकम् ।

वस्तुतस्तु इदानीं यावन्य उपनिषदः प्रियता दृश्यन्ते, न च ताः सर्वा एव वेदे।पनिषदः ; प्रत्युत तच सन्येव कितपया वेदिविद्विवेदार्थतच्चोपदेशा-यव खिश्चिभ्य उपिद्याः, उपनिषत्तुत्या इति उपनिषदिति ग्रज्ञीतास्व श्रिष्टैः ; रामतापन्यादयो ग्रश्यास्तु कैस्विदर्वाचीनैरेव खसम्मदायमर्यादा- रखे प्रणीताः, तासा मप्यपिनिषत्तं तु मन्यन्ते च तदनुगता एव; खल्लेखाः दयल्तु सर्वथा अग्राह्या एव; परं याल्तु मन्त्ररूपा ब्राह्मणरूपास्त, ताः खलु पाणिनेर्जन्मतो वज्ज प्रागिप स्थिता इति घ्रवम्; खिप वेदिवदा मुपदेशः रूपास्त्र याः कास्त्रदुपनिषत्त्रस्या उपनिषदिखेव प्रसिद्धाः, तासां बङ्गो- उप्यासन्नेव पाणिनीयतोऽपि पूर्वम्; नास्त्यत्र सन्देष्टलेशोऽपि । इष्ट युक्तीस्व तिस्रोऽवलेशकयामः । तथान्ति

- (१) चस्येमं स्वं पाणिनीयम्—"जीविकोपनिषदावीपसे (१. ८. ७६.)" इति । चनेन च स्वेण चौपसे गस्यमाने एव जीविकोपनिष-च्ह्ययोगीतसज्ज्ञा विधीयते, सत्याञ्च गतिसञ्ज्ञायां "कुगीतप्रादयः (२. २. १८.)" इति समासो भवित । तथाच 'जीविकाम् इव क्रला' इति विग्रहे 'जीविकाक्राय' इति पदम्, 'उपनिषदम् इव क्रला' इति विग्रहे च 'उपनिषत्नृत्य' इति च पद सुदाङ्गतम्, "समासे उन्ज्पूर्वे क्रो स्थप् (७. १. ३०.)" इति स्थानावञ्च तादृश्यममासपाच मिति च दिर्णतं वैयाकरणसिद्धान्तकोमुद्यां भट्टोजिदीन्तिते । इत्यञ्च 'उपनिषत्नृत्य' इत्यस्य पदस्य 'उपनिषद्यग्रयातृत्यग्रस्यकरणानन्तरम' इत्यवार्थः सर्ववैया-करणसम्मतः । तदेवं पाणिनेः प्राचीनतमोपनिषदिष्यकं ज्ञान मासीन्न विति विचारस्त दूरे चास्ताम्, रचनया स्वरेण तात्पर्येण वा ये च ग्रन्या उपनिषत्त्याः कृताः पाणिनिपूर्वतनेवेदोपनिषदिद्धः, तेषा सुपपनिषत्त्यान स्थाना मिष् बोध चासीत्तस्त्येत्वपि स्मुटम् । सिद्ध मित्यं कासाञ्चित् कृत्विमोपनिषदा मप्यक्तित्वं पाणिनिकालात् पूर्वसिन्नपीति, तत् कस्त्व सन्देहस्त्रानीं प्रकृतोपनिषदा मिष्तित्वे इति विचारयन्त धीमन्त एव ।
  - (२) खिल्ल चैतत् सूत्रम्—"पाराण्यिणिनानिमां भिन्तुनटसूत्रयोः (४. ३. ११०.)"-इति। एतच पाणिनिनेव क्रत मिति मन्तर्यं चेत्, खवण्यं मेवैतला क्षः पाणिनेः भिन्तुसूत्रास्तिलचाने सन्देहामावः खीकार्यं एवः स च सूत्रप्रयो वेदान्तदर्णनवीनभूतः, उपनिषदं एव च तच्करण मिख्पनिष-दिष्यक्षचान मिप पाणिनेरव्य मेव स्थित मिति सुतरां प्रतीयत एव।

(३) ये तु निरुत्तकारस्य यास्तस्य पाणिनिपूर्वजलं स्तीतुर्वन्ति, तेषां प्रवोधायेद मिष स्मार्यामः—"यत्रा सुप्णां (ऋ॰ स॰ २. २. १८. १.)"
-इति मन्तस्याधिदैवतव्याख्यानपन्तेऽत्रवीद्यास्तः—"इत्यपनिषद्यों भवति (निरु॰ सा॰ ३०२ए॰)"-इति। "यया ज्ञान मुपगतस्य सतो गर्भजन्मजराम्ख्यो निस्त्येन सीदन्ति, सा रहस्यं विद्या उपनिषदित्युच्यते; उपनि-षद्भावेन वर्ण्यत इति उपनिषद्याः"-इति च तदीयं भाष्यं दुर्गाचार्यद्यतम्। स्वयित्वि तेऽधित्रवन्त् पाणिनिपूर्वनस्य यास्तस्याप्यपनिष्वज्ञान मासीचेत्, स्वयन तत्परजस्य पाणिनेषपनिष्वज्ञान मिति ?

तदेव मेतत्संमालोचने प्रवत्ताना मस्ताक मेव नेव बोधः सम्पद्यते— ये केचनोपनिषदां पाणिनीयतोऽप्यर्वाचीनलं निर्नयन्, ते नूनं "जीविको-पनिषदावौपन्ये"—इति पाणिनिस्च्य प्रक्तमर्थं न विदन्ति; भिच्चु-स्च्यप्रयोऽपि तेषां न कदापि दग्गोचरतां गतः; उपनिषदां पाणिनीयतः प्राचीनलाप्राचीनलिर्णयसमये प्रदर्शितं यास्तीयवचनच्च तन्मनःस नोद्गत मित्येव ते तथा निर्णेतु मभवन् समर्था इति शम्।

## (80)

खघेरानी मेघोऽपि प्रश्नः खतः ससुदेति नाम, — तस्यैतस्य वेदस्योत्पत्ति-कालनिर्णयः प्रकारिशको वास्माक मिति। कथनाम प्रकाः? कथं वा खप्रकाः? तदेवेह समासतिश्वन्तयाम इति यावत्।

पग्राम एवं तावत्,—प्राचीनानां कालिदासादिग्रश्चाना मिष कालाः सुनिर्णाता इत, खितपाचीनानां भूगभी त्यिताना मिष ग्रिलास्तम्भादीनां भवत्येव कालिन्ण्य इत्यपि; वेदकालिन्ण्ये च केचिद्धीमन्तोऽपि यति-तवन्त एवेति; तत एवेव मृत्यचतेऽस्नाक मध्येषाग्रा, ग्रक्योऽस्य काल-निर्ण्य इति। यदा तु स्मरामः,—खपौरुषेयोऽय मिति सिद्धान्तो मीमां-सकानाम्; यदा चाध्यापयामः,—"नित्या वागुत्सस्या खयम्भुवा"—इति, "खिन्नायुर्विभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्। दुदोइ यत्त्रसिद्धार्थं म्रारुजुः-

सामनत्त्रग्रम्"-इति, ''वेदण्रव्येभ्य एवारो एथक् संस्थास्य निर्ममे"-इत्येवमादीनि च स्रुतिवचनानि, तदैव तत्र हताणाः सम्पद्यामहे; स्रक्तत-कलादेवैतस्य । क्रतकलेऽपि मनुष्यनिर्मितन्ताभावेन वाय्वादितुत्वाले नैव फल मनुसन्धानस्य । मनुष्यनिर्मितलेऽप्यनद्यगुगीयलेन प्रगेष्टयिक्तिनिर्णय-सम्भावनाविरहात् स्थादण्य एवैतलानिर्णय इति ॥

एष खल्वार्याणा मादिधर्मग्रशः; धर्मग्रश्चानां प्रायः सर्वेषा मेवोत्पत्ती कश्चनकश्चनाली किकः प्रवादो विद्यत एव; खस्योत्पत्तिविषयेऽपि तथेवैषः, — 'न केनचिद्यि प्रक्षेण प्रणीतो वेदः'— इति । मीमांसकानां कर्मण्रत्यनुगतपालनाभवादिना मीश्वरविचारोऽप्यप्रयोजनीयः, परं वेदानां सर्वथानादि-लप्रतिपादने एव महान् यतः । तथाहि — "वेदाश्चेके सिन्नक्षें प्रक्षाख्याः, खनित्यदर्भनाच" — इति स्ववद्याभ्यां पूर्वपत्तं निर्माय सिद्धान्तित सुत्तरस्व चतुष्टयेन — "उत्तन्तु प्रव्दपूर्वत्वम्, खाख्या प्रवचनात्, परन्तु श्रुतिसामाः न्यमात्रम्, हाते वा विनियोगः स्यात् कर्मणः सम्बन्धात्" — इति भी० द० जि० स्०१. १. २६ — ३२ । एतान्येव स्वाख्यवलम्यां बद्ध विचारितं प्रास्त्रदीपिकादौ, तथा निर्णीतन्तु वेदाना महतकत्व मेव ।

भगवता वादरायणेन तु वेदस्य ब्रह्मकार्यतं स्वितम् "शास्त्रयोनिन्तात् (१.१.३.)"-इति। ऋग्वेदादिशास्त्रकारणताद् ब्रह्म सर्वे क्ष मिति हि तस्त्रवार्थः। एतावताप्यपौरुष्ठेयतं वाय्वादितुत्वस्त्व नापगतं वेदस्य; मनुष्यनिर्मतत्ताभावात्; पानञ्च तुत्वं तत्कानिर्णयय अनुसन्धानाननुसन्धान्योः; न हि मनुष्यनिर्मतातिरिक्तेषु कानिर्णयसम्भवः, ततस्त्व नैव वाचः प्रसर्थतः प्रद्वावतां विपश्चिताम्। को नाम मर्च्या निर्णतुं सद्यमः, कदिषासवत् स्विः? आदिस्थेर्वर्णनन्तु खस्वकत्त्यनाम् परिचयदानमात्रम्। एथियाः अन्तस्तरिदर्भनात् एथिवीस्थिकात्वक्षयन मिष धीशक्तः परिचयदान मेव। प्रायोक्तस्थिकथाञ्च नैकरूपाः सर्यन्ते, अतस्ताः कत्यनाः प्रस्ता एव न तत्रापि संग्रयः; अस्तु वा कत्यभेदेन तत्र विरुद्धभाषयाः मीमांसा, न तथापि स्थेरादिकालिर्णयः सम्भवेत्। एवं ब्राह्मणादिश्रतञ्च

स्टितत्त्वं मन्तव्यं किल यथायथ मेवेत्वजापि धीमतः संग्रय एव समुत्पद्यते; वेदार्धसहायके निखिलमीमांसादर्भनेऽपि ब्राह्मणगतसृष्टिप्रतिपादकाद्या-ख्यायिकावाच्यानां काल्पनिकत्वनिर्णयात्। तथाच्चि "बवरः प्रावाच्यार-कामत"-इत्येवमादिषु श्रतिषु ववरादीना मनित्यार्थानां संयोगात् वेदस्या-धनिकाल माग्रङ्मा सिद्धान्तित मेतत् — "न तु तत्रानित्यो ववराख्यः कस्थित् प्रकृषो विविद्यातः, किना बबर इति भ्रव्दानुक्रतिः; तथासति बबरेति भ्रव्दं कुर्वन् वायुर्मिधीयते ; स च प्रावाहिणिः, प्रकर्षेण वहनशीलः। एव मन्य-वापाइनीयम्"-इति (मी॰ जै॰सू॰१.२.५०. सा॰वा॰)। निम्ततारः खनु यास्तोऽपि तादृशानां निखिनवास्ययवचनाना मादरातिशयेन प्रामाण्यं नाङ्गीचकार। खत रवाइ—"बद्धभितवादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति (७. ७. २.)"-इति। वस्ततो वैदिक स्टिविवरणानि तु प्रायो रूपकारणेवेति नान मैतिहासिकतोषायेति। तदेव मादिख्षिकालनिर्णयो न कदापि भूतो भवति भविष्यति वा। खतरव श्रूयन्ते—"ध्रुवा द्यौर्धुवा एथिवी ध्रुवासः पर्वता इसे। ध्रवं विश्व सिदं जगत् ( ऋ॰ स॰ ८. ८. ३१. ८. )''- इत्येव-मादयः, सार्यन्ते च-"(सिद्धे प्रब्दार्धसम्बन्धे (का॰ वा॰ १.)"-इत्यादयः, "सिद्धा द्यौः सिद्धा एथिवी, सिद्ध माकाश्रम् (पा॰ भा॰ १.१.१.)"-इखेवमादयस । सिद्धमञ्च्य चे इ निवार्थता ; तथा ह्या इ परप्रमायां भग-वान् पतञ्जलिः—"निखपर्यायवाची सिद्धभ्रव्दः"-इति । वेदस्यापि तथाले तलालनिर्ययमनोर्यद्रमः खलु भवेचपलाच्त रवेति।

यास्त्रेन त्वचिष प्रदर्शितः प्रावादः—"साद्यात्क्षतधर्माण ऋषयो वभूवः, तेऽवरेभ्योऽसाद्यात्क्षतधर्मभ्यः उपदेशेन मन्त्रान्सम्पादुः, उपदेशेन ग्लाय-न्तोऽवरे विस्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिष्वेदें च वेदाङ्गानि च (२भा० १३० ए०)"—इति। सिद्धन्नेत्यं वेदाना माम्नातत्व मार्षत्वच्च । ऋषयः खल्वसात्पूर्वप्रका इति मनुष्या एव। परन्त्वेव मप्पश्चानिर्णेयतेव वेद-कालस्य; खाम्नानक्रतयोर्विभिन्नार्थत्वात्। खाम्नात इत्यक्ते न ज्ञायते क्षत इति, स्विष् बुद्धते खभ्यस्त इत्येव; खभ्यासे एव मातेकपदेशात् (धा॰

पा०१.६२६.)। एव मधासक्त पूर्वस्थिताना मेव भवति; न तु क्रिय-माणानाम्। खतरव वामदेवादीनि सामानि वामदेवादिभिर्वृष्ठान्येवा-चन्ते; न तु क्रतानीति प्राचीनाः।

वैशेषिक-न्याय-साङ्खा-पातञ्जलेखिप वेदस्य प्रामाण्यं सीक्षत मेव; परं न चोक्त मकर्त्तृक इति, नाप्यक्त मीश्वरक्षत इति च; स्विप त्वाप्तः ऋषिमि-रेवैषः क्षत इत्येव। तथा हि—''बुद्धिपूर्वा वाक्यक्षतिर्वेदे, ब्राह्मणे सन्जा-कर्मासद्धिलिङ्गम् (६.१.१,२.)"-इति, "स्वाषे सिद्धदर्भनञ्च धर्मभ्यः (६.२.१३.)"-इति, "तद्वनगदाम्रायस्य प्रामाण्यम् (१०.२१०)"- इत्येवमादि च वैशेषिके। स्व मन्येषु च।

एवं "विश्वामित्र ऋषिः - विश्वासित्र गाधा भवतेति (२भा० २३७ ए०)"-इति, "ऋषिप्रचा विजिपतं वेदयन्ते (३ भा० १० ए०)"-इति, "ग्रत्समद मर्घ मभ्युत्यतं किपञ्जनोऽभिववाप्रो, तदिभवादिन्येषर्भ भवति (४ भा० ५ ए०)"-इत्येवमादिषु यास्तवचनेषु चोपनभ्यते तत्तन्मन्ताणा मधिक्वतत् भेव। "सर्प ऋषिर्मन्तकत् (२० न्ना० ६०१०)"-इत्यादि- न्नास्त्राणा सम्युषिकतत्वम् ।

वस्ततो बह्नगां मन्त्राणां समानोचनादिष यक्तं प्रतीयत एव तेषां धीमत्प्रवक्ततत्वम् ; विश्रेषतः क्वचित् क्वचित् मन्त्रे एव ध्वन्यते चैषां बद्धप्रवक्ततत्वस् । तथाहि—

"सत्तं भिव तितंत्रना प्रनन्तो यच धीरा मनसा वाच मनति। खाचा सखायः सखानि जानते भुद्रिषां लुच्मीनिहिताधि वाचि।" -इति ऋ॰ स॰ ८. २. २३. २.।

तथा चास्मत्पूर्वप्रयोः ऋषिभिरेव क्रत एष वेदमन्त्रभागोऽपीति सुस्थिरम्।
सत्येव मध्येषां कालिनर्भायस्वभ्रम्य एव ; खनद्ययुगीयत्वात्। तथाच्चि
एतद्यगप्रथमसद्द्वाञ्द्या मेव जातः पाणिनिराचार्य इति तु सिद्धान्तितम्
(जि-भ ए॰); ततोऽपि पूर्वतनाः क्रमकारा वास्त्रद्यादयः; ततोऽपि पूर्वतनाः
पदकाराः भ्राकल्यादयः; ततोऽपि पूर्वतना ऋक्तन्त्वादिप्रणेतारः भ्राक-

टायनाद्यः ; ततोऽपि पूर्वतना नवयगारमाननानो लाखायनादयः कल्प-सूचकाराः (तदानी मेव नवक ल्यारमा इयोव तत्काल क्रता ग्रन्थाः कल्या इत्युचन्त इति च नासम्भवः)। रतद्यगारम्भात् प्ररेव प्रणीतानि कुसुरू-विन्दादिभि ऋषिभिः चनुत्राह्मणादीनि ; ततः पूर्वस्मिन्नेव युगे नच्ये वा महीदासादिभिः स्रोकानुस्रोकगाथादीनि सङ्गृह्य तदनुसारेग क्रतान्येत-रेयादीनि ब्राह्मणानि; ततः पुर एव युगे कल्पे वा प्रवादानेवानुस्ख प्रगीताः स्नोकानुस्नोकगाधादयः ; ततः पुर एव युगे कल्पे वा श्रूयन्ते स विकीर्णाः प्रवादास्तत रवाद्यापि ते श्रुतय इत्याख्यायनो च ; ततः पुर एव युगे कल्पे वाभवत् यच्चप्रयोगारमाः ; तदैवाधर्वणा कत एकेनैव यतेन चतुःसंहितासङ्ग्रहः (ठा ए॰)। तत्पूर्व मेव सम्पन्ना बसूवः स्तामखनादिसङ्गदाः, तनापि नास्ति संप्रयः। ततः पुरा तु बद्धकान मिसवाप्य बद्धिमः ऋषिमिर्वद्धिमरेवोचावचैरिभप्रायैः प्रणीता बह्वो मन्ताः। तदेवं बज्जयुगपूर्वं मेवारव्या भन्त्ररचनाः, तलायङ्कार मदातनैः प्रका निर्मेतुं तत्वालः ; चनदातनीयानां तादृशातिप्राचीनतमानां काल-निर्णये हि न कि मपि लिङ्गं प्रतिभासेत बज्जधीमता मप्ययतनानाम्। भवति दि यितानिर्णयपूर्वेत एव कालनिर्णयः, न चात्र क्वापि यितानिर्णयः समायते ; न ह्येतल्तोऽसौ मन्त्र इति कापि लिखितं दृश्यते । दृष्ण्य एव क्रतवाचक इति चेत्, तथापि न यक्तिनिर्णयः सुकरः; चिमना दृष्ट इत्यादी चयीत्यादिसन्जानां सन्ज्यित्रचलेन काल्पितसन्जिलेनेव वा प्रायोऽवधार्यत्वात्। यथा च खलु सूर्यवंश्रीयानां चाचियाणा मादिपुरुषः सूर्य इति तु प्रव्दतः प्रतीयत एव, पर मुदीयमानस्यैतस्य दिनमग्रीरेवौ-रसजातः स वंग्र इति विश्वासस्त कथं भवेद्राम सर्वेग्रेसुषीमताम् ? व्यतस्तदंशादिपुरुषस्य प्रक्रतनामाज्ञानात् सौर्यत्वेन च कल्पितो नाम सूर्य इत्येव तत्र खीकार्यम्, तथैवात्राणि। "अधिवाय्रविश्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् (म॰ सं॰ १. २३.)"-इत्यादि (अस्ति चाच विश्वेषतात्यर्थं मिष्)। तसात् तत्त्वतः प्रणेटयिक्तिनिर्णयासम्भवादेव मन्त्रकाचनिर्णयस्याप्रस्यतिव सम्पद्यते।

"अर्चिष स्याः सम्बभूव (निरं २भा० ३३२ ए०)"-इत्यादिनिर्वच गाच वंग्रादिसञ्जानां किञ्चित्तात्पर्धमूलकरूपकत्व मेवानुमीयते। यदि 'तुष्यतु दुर्जनः' इति न्यायेन खीकुर्मः, - समुत्यन एव कश्चित् म्यगुर्नाम महिष स्पीव, कतञ्च स्गुणीव भागवं नाम स्ता मिति, तथापि न समावेत् व्यक्तिनिर्णयः ; को हि जानाति कोऽणं स्रगुः कदेमां भुव मजञ्चकारेति ? थन क्षचन मन्त्रे वसिष्ठ-नाम श्रूयते, तस्यापि रचनाकालनिर्णयोऽस्माक मण्का एव; यतो हि को जानाति चादिवसिष्ठः कदोत्पद्ग इति? एवं यान्यपि इड़ादिभिम्देगुभिरिन्त्रप्रमितप्रस्तिभिर्वसिष्ठैस दछानि स्तानि श्रूयन्ते, तेघा मध्यद्भवकालि विचेयता गाएतमो भिराच्छत्तेव ; वर्वचीव हि तत्र तत्रापि कालनिर्णायकलिङ्गाभावः, नापि हि खादि-भागवसीव भागव इति, चादिवासिष्ठसीव च वासिष्ठ इति खवहार-नियमो विद्यते लेकिंऽन्यच वा। तथैव वेदे काध्यपवचन मध्यस्ति सत्यम्। परं न हाच एथिया मेक रव काख्यमः सञ्जातः, चह मिप काष्यपः, मत्यचोऽपि काप्रयमः ; मत्योत्रोऽपि भविष्यति काप्रयम एव। एवं भार-द्वाजादयाऽपि। तस्मादेतादृश्नामपर्याचोचनया च मन्त्रप्रणयनकाच-निर्माये यतः सर्वधा व्यर्थ एव ।

सत्यानं सम्पन्नम्, तेषु सर्वे ध्वेवेष मन्त्रभागः प्राचीनतम इति ध्रुवम्; ष्यसादिप पुरातनः कि प्रवन्धो बभूव, इदानीं लुप्त इत्यपि वत्तुं न कस्यापि
पुरातन्तानुसन्धित्योरोष्ठाधरो स्मुरताविव दृश्येते; वर मस्येव निगमकस्पतरोबेङ्ग्य एव प्राखाः प्रचयवात्या कालसागरे निममा उपलभ्यन्त एव।
एकस्येव हि च्रुग्वेदस्य नव प्राखाः स्थिता इति सर्वसम्मतम्, पर मतिप्राः
चीनेन निरुक्तकारेण यास्केनापि एक्तेवैषाद्यप्रचिता प्राखाऽदर्शीत गम्यते,
नान्धाः; निरुक्ते ऽसक्षदेव दण्यतथीत्यस्थैवोद्धेखदर्शनात्। न हि सर्वासा
मेव प्राखानां दण्रमण्डलात्मकत्वेन दण्यतथीत्वसम्भवः। ध्यद्यापि विद्यमानास्
सुक्षायनुषः काण्वमाध्यन्दिनमैत्रावरुणप्राखास परिच्छेदवैषम्यं हि द्रायत

एतः तथित तचायवस्य मेव भवितयमः तस्मात् न कथ मिप सर्वासा मेव बहुक्षासानां दस्तयीत्वसम्भवः। एवध्यास्कानमती बद्ध प्रागिव नूनं शिष्टा षष्टी साखा एकेकसः क्रमाद् विनद्धा द्वानुमानं च नासङ्गतम्। तदेवं वि-षारयन्तु धीमन्तः,—यास्कालात् मन्त्रकालस्य कीदृक् प्राचीनत्व मिति। तदिस्य मनद्ययुगीयत्वात् यक्तिलिङ्गानवाप्तेः रचयित्यक्तिनिर्णयाभावात् मन्त्रभागस्य कालनिर्णयस्तु सर्वथा च्यम्क्य एवास्माक मद्ययुगीयाना मिति॥

ब्राह्मणग्रश्नाना मिष कालनिर्णय यहाँ उपित मिकि हिलार एवं; न हि तेषु कर्याप्येकस्य कालनिर्णयसहायः संवादी उत्रान्यते कापि लोके प्रास्ते वा। ततः सर्वेषा मेव युगान्तरीयग्रन्थानां कालनिर्णय स्तरमञ्जाकान्येऽसी प्रणीत स्वेति निर्द्धाणे वय ससमर्था एव सर्वथा। मन्त्रवाह्मणयोः सम्यक् पर्यातीचनया मन्त्रभागात् परभवी ब्राह्मणभाग हति तु वत्तुं युज्यते; स्वम् मन्त्रवाह्मणयोग्रभयोरिप भागयोरन्तरेऽपि स्तस्मान्त्रान्थिय मन्त्रवाह्मणयोग्रभयोरिप भागयोरन्तरेऽपि सतस्मान्त्रान्थिय मन्त्रवाह्मणयोग्रभयोरिप भागयोरन्तरेऽपि सतस्मान्त्रान्थिय मन्त्रवाह्मणयोग्रभयोरिप भागयोरन्तरेऽपि सतस्मान्त्रान्थिय मन्त्रवाह्मणयोग्रभयोरिप भागयोरन्तरेऽपि सतस्मान्त्रवाह्मण विद्याण विद्य

यद्यपितरेयभाव्यभूमिकायां सायणाचार्यणापि प्रकाणित एवेतरायाः प्रजी महिदाबाखी भूमिदेवतातो वर मवाप्य भाषितं यद् ब्राह्मणं, तदेव प्रियत मैतरेय मितीति प्रवादः। तथापि तस्थापि ब्राह्मणस्य न मूक्यः कालनिर्णयः; प्रदर्शितप्रवादान्विद मेव हि ज्ञायते,—इतरेतिप्रसिद्धायाः कास्यास्त्रिदेपि ऋषिरमण्याः पुजेणेदं प्रोत्त मिति, परं तस्माज्ञैव मिभव्यन्यते, —एतद्युगीये एतस्मिज्ञव्दे किल सा ऋषिरमणी तद्वाद्मण्याय्यं प्रणेष्यनां कुमारं प्रस्थेमं जगतीतल मलङ्गतवतीति। एवच्चेतरेयादिग्रश्यानां कालनिर्णयाय तादृश्यप्रवादादीना मवलम्बन मिष सदूरपारसागर मुत्ति-तीर्णाः अवमानकाश्रकुश्यावलम्बनकस्य मेविति॥

यदस्यैत हेय के — "एतेन ह वा रेन्द्रेण महाभिषेकेण तुरः काव सेयो जन मेन्यं पारि चित सिभिष्ठेच ; तसाद जन मेन्यः पारि चितः समन्तं सर्वतः प्रथिवीं न्यन् प्रशियायायेन च मेथ्येनेने । तरेष्ठाभि यच्चाया गीयते — 'खासन्दीवित धान्यादं रुक्तिणं हरित सन्तं । स्वयं वनन्य सार्षं देवेभ्यो जन सेन्यः' — इति (५. ४. ०.)" — इत्येवमादि ; तार्ष्डात्राद्धाणे चैवं श्रूयते — "न्नन सेन्या बुदी ग्रावः (२५. १५.)" — इति । यव मादिश्रतेन यदि का स्वर्थवस्थेत्, — अर्जुनपी नान नेने न्यात् नक्क दिनान न्तर मेतिता प्रणीतान्येतरेयका हीनि ब्राह्मणानीति, तथाच योधिष्ठिरीयाया मन्यून-दितीयण्या स्वीवां सम्पन्नं प्रणयन मितो निर्णीत एवतला कहितः । दितीयण्या स्वात्वेद्या भवीमां सम्पन्नं प्रणयन मितो निर्णीत एवतला इति ; विद्यादिनां योधिष्ठिरीयदितीयण्या स्वात्वेद्या विद्यादिनां योधिष्ठिरीयदितीयण्या चित्रं प्रणानसम्भावत मेव प्रसन्येत ; प्राण्यानेरिप योधिष्ठिरीयदितीयण्या व्याक्षिण्यात् (भि ए०) ; न चेष्ठा-पत्तः ; प्राण्यानीये एव हि व्याकरणे ब्राह्मण्यास्थाना मित्राचीनत्वेन प्रोक्तित्वारात् ; न हि समका जिन्ना सेव ग्रस्थानां प्रोक्तित्वेन या सक्षादिकीकारात् ; न हि समका जिन्ना सेव ग्रस्थानां प्रोक्तित्वेन या सक्षाद्भीकारात् ; न हि समका जिन्ना सेव ग्रस्थानां प्रोक्तित्वेन या सक्षादिकीकारात् ; न हि समका जिन्ना सेव ग्रस्थानां प्रोक्तित्वेन या सक्षादिकीकारात् ; न हि समका जिन्ना सेव ग्रस्थानां प्रोक्तित्वेन या प्रस्थानां प्रोक्तित्वेन स्वप्रदेशः सक्षाक्षेत्रे, नाप्ति कन्दक्वादिक सुप्रपद्यते ।

श्रम्भान्तते तु बस्ति कस्त प्राक्तिक्येऽपि प्रशिक्ति जनमेजयस्, तत्त्वामस्रुवनुसारत रवाभिमन्युप्रचर्याभवद्यामकर्यां परीक्ति इति, तथा तत्मुलस्य जनमेजय इति च। तद्यथा, दृश्यत रव हि भागवतादिषु सत्य-वित नाम, तत रव मद्रामकर्यां सम्पद्यं सत्यवत इति ; न च मद्रामकर्यां सम्पद्यं सत्यवत इति ; न च मद्रामकर्यां सम्पद्यं सत्यवत इति ; न च मद्रामकर्यां त्राम्यात् प्रग्रीतानि भागवतादीनि । खप्येतं वक्तकवेतिक्वमस्य लेखनीजातानि कपालकुण्डलादिनी च नामानीदानीं बद्धमेव वक्तप्रकृति स्र्यूयत्ते स्वेति । यव मेव समाधानं सर्वज्ञवावस्य सुररीकर्त्त्व्यम् ; खन्यथा वेदेषु भोजनामस्वयात् भोजसम्बामयिकस्य वेदमायकद्व्वटस्यापि वेदसम-कालकृत्वं प्रसन्यतेव, तत् कथङ्कारं वार्यतेति । तथा हि स्वन्तंदितायां (८. ६. ८. ५.) स्र्यते—"भोजस्येदं प्रस्तुरियोव वेदम्"—इति ; स्र्यते चित्ररेयन्नाद्यये तत्रवेतिभिष्ठेकप्रकृत्यये—"भोजं भोजिनितरम् (८. ८. ३.)"

-इति : उत्ताद्वोळटेन-"मन्त्रभाष्य मिदं सुप्तं भोने एळी प्रशासित"-इति। तदच कथयन्त धीमन्तो यदि नाम नामदर्शनादेव कालनिर्शयः पाकासाहि तत्ता इवेदग्रन्याविभीवकाले एव कि माविरभूत वेदभाष्यकार उब्दो वच्चटात्मनः ? इह नेव्यक्ते खीकार्य एवार्य न्यायो उन्यनापि सर्वनेव : न हि कुक्क ह्या एको भागः पाकाय, खपरो भागः प्रसवाय कल्यत इति ॥ यचोक्तम,- प्रतपणं नाम ब्राह्मणं पाणिनीयतोऽप्यत्तरभव मपि तु कात्यायनसमका लिकोन या चवनकीन प्रणीतम् ; "पुराणपीन्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु 8. इ. १ . ५ )"-इति हि पाणिनिस्त्रम्, तत्स्यं वार्त्तिकादिकं च तत्र मान मिति। तदप्यतीव विस्नयकर मस्नाकम्; गम्यते हि तस्नादेव सूचात् तत्स्थात् वार्त्तिकादिकाच भ्रतमथस्थापि पाणिनीयतः खलु प्राचीनत्व मेव। तथा हास्येतत् सूत्रं पाणिनीयम्—"पुराणपोक्तोष ब्राह्मणकल्पेषु (८. ३. १०५.)"-इति। "हतीयान्तात् प्रोक्तार्थे थिनः स्यात्, यत्रोत्तं धुराग्रप्रोक्तास्वेद व्रास्त्रणकस्यास्ते भवन्ति। धुराग्रेन चिरन्तनेन सुनिना प्रोक्ताः। भक्क-भाक्तविनः। प्राच्यायनः-प्राच्यायनिनः। कल्पे-पिङ्गेन प्रोत्तः पेद्भी कल्पः। प्रशास इति किम्? याच्चवल्क्यानि ब्राह्मणानि, खाम्मरयः कलाः।"-इति तत्रैव वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। तत्रैतदु विचार्यम् - यदि नाम याज्ञवल्कां ब्राह्मणं ग्रतपथ मिति यावत् पाणिनेनावगतं स्यात्, तर्हीह किं प्रत्युदाहरणं भवेत् ?—कातिव्याप्ति-वार्णाय सूत्रे पुराणविशेषण सुपपदोत ? न हि भविष्यमाणग्रश्चस श्रतपथादेः घोतात्त्वं पाणिनेरभिमतं भवितु महति, तत् निंवावर्तनां सूत्रस्थं प्रराणपद मिति। वक्तुतक्तु पाणिनिना यथा प्राचीनत्वेन ज्ञातं पैद्धादिकं कल्पणास्त्रम्, तथैव ज्ञात मेव आध्यस्थादिकं च ; स्वतस्व घोतालेन तेषां सर्वेषा मेव ग्रहणसम्भवेऽनिष्टं प्रसच्येतेति प्राचीनेव्यपि कल्पेष ये पुरागाप्रोत्ताः = प्राचीनतमाः, तेभ्य एव स्मिनिर्विधाय षाध्मरचादिभ्यो गिनिप्रसङ्गो वाहितः ; तथा सर्वभ्य एव कल्पेभ्योऽपि धाचीनेषु सतरां प्राचीनतरेषु ब्राह्मयग्रयेषु सर्वत्रैव सिनिप्रसङ्गवारयाय

तचापि प्राणिविश्रेषणं सार्थकम्; सित हि प्राणिविश्रेषणे प्राचीनतरेभ्यः सर्वभ्य एव ब्राह्मणग्रह्भेभो न भवति णिनिः; ष्यपि तु तचापि ये प्राणप्रोक्ताः — प्राचीनतमाः, तेभ्य एवेति सिद्धं शाश्चायनि ब्राह्मण-मित्यादि; ये तु प्राचीनतरेष्वपि ब्राह्मणग्रह्मेषु शाश्चायनादिपरभवप्रोक्ताः न तेभ्यो णिनिरिति सिद्धं याद्यवल्कं ब्राह्मण मित्यादि च। एवद्यातिप्रा-चीनेष्वेव प्राणप्रोक्तत्वं तदितरत्वं चेष्टं पाणिनेरिति याद्यवल्काब्राह्मणादे-रप्यतिप्राचीनत्वन्वच्यत मेव।

एव मेतत्स्त्रस्यं वार्त्तिक मप्यस्नन्मतसाधक मेव। तथा चि—"पुराग्र-भोत्तेष याज्ञवक्चादिभ्यः प्रतिषेधल्लस्यकालत्वात्"-इति वात्तिकम्। ग्रा-श्चायनादिप्रोक्तानां ब्राह्मणानां, पिक्नादिप्रोक्तानां कल्पानाञ्च यथा पाणिनि-पूर्वप्रोत्तत्वम्, तथैव याज्ञवक्कादिप्रोत्तानां व्राह्मगाना मध्मर्थादिप्रोत्ता-नाच कल्पाना मिति सर्वेषा मेवेषां पाणिनिप्वेप्रोक्तलेन तुल्यकाललात् पुरागाप्रोक्तत्वं समान मिति सर्वेभ्य रवैतेभ्यो गिनिः प्रसक्तः ; तनिवार्गाय याज्ञवल्कादिभ्यः प्रतिषेधरूपो यत्नविश्रेषः कर्त्तेय इति च तदार्तिकाश्रयः। एवर्द्वेतदार्तिकारमात् भगवतः कात्यायनस्य स्रतिप्राचीनेस्वेव ब्राह्मग्रेष्ठ कस्पेषु च प्ररागपीतुत्त्वाप्ररागपीतुत्वनिर्णये संप्रयः, तिवरासाय च यत्रोऽवध्यं कर्त्त्व इत्येवाध्यः पालितः। कात्यायनसमकालिकस्येव कस्य-चित् याच्चवन्यस्य तु सति भ्रतपथनिमाहत्वे तच प्रागप्रोक्ते वित शिनिप्रसङ्ग एव कथम्? कथं वा तिव्रशसाय वार्त्तिकारम्भो भवेत प्ययोजनीयः ?। तत्ततो पाणिनिसमकाचिकानां पाणिनिसदशानाच धीमतां प्राचीनतमेळ्यि यन्येष यौर्वायर्थनिर्णयो यथा सुरामः, न तथा तत्पर-कालिकानां कात्यायनादीना मपीति तदानी मेव याच्चवत्व्यादीनां परि-गणनं सप्योजन मासीत्, तत् कि मदातनानां लसादणाम्।

रव मेतदीयं भाष्यश्वासन्मतपोषक मेव। तथाहि—"प्राणपोत्तेषु ज्ञाद्माग्यकल्पेष्टित्यच याच्चवल्यादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः। याच्चवल्याविभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः। याच्चवल्याविभ्यः ज्ञाद्माग्यानि, सौलभागीति। किं कार्याम्? तुल्यकालस्यात्; रतान्यपि हि

तुल्यकानानिते"-इत्येव तद्भाष्यम्। "तुल्यकानतादिति-ग्राख्यायनादि-प्रोत्तेनीस्य ग्रेक्काललादिखर्थः "-इखेव च तत्रोत्तवान् कैयटो जैयटात्म गः। रद्यपीच वार्त्तिकमत मेवानुमोदितं भाष्यकारेगेति गम्यते, तथापि नो न च्चतिः। श्रीमद्वागेश्रभट्टस्य मते तु शास्त्रायनादिसमकानतेव याच्चवस्त्रादि-घोतानां प्रतपथादीनाम्; खतक्तभ्यो सिनिः प्राप्तः, कात्यायनवचनेन वारितो (त्मोदितश्च तदचनं भाष्यकारेगिति (त॰ ग्र॰ ग्रे॰)। तथा हि-''याज्ञवक्कानीति। कर्णवादिभ्य इत्यस्। ते हि पासिन्यपेद्यसा स्वाधुनिका इत्यमिमानः ; भाष्ये तु प्राच्यायनादितु ल्यकालतादु \* \* \* वचन मेवा-रव्यम्"-इति । वक्ततो भाष्ये एतत्पूर्व मेव "इन्दोब्राह्मणानि च तिद्वयाणि (पा॰ ४. २. ६६.)"-इ खत्रोक्तम्-"वन्त्वतेत् 'यान्तवस्त्वादिभ्यः प्रतिषेध-क्तत्यकालत्वात्'-इति। तद्भैव वन्तव्यम्; तदिषयता च न भवतीति''-इति। "वच्चत्येतदिति। पुराग्यधोत्तीव्यव्यव"-इत्येव च तच कैयटः। तथा च खितप्राचीनेस्वेव ब्राह्मणकल्पग्रश्चेष ये पुरागप्रोक्ताः, तत्रव गितः पाणि-निना विच्तिः; ये तु नृतनप्रोत्ताः, तच तु श्विनिविषयतेव नास्तीति वर्षः वार्त्तिक मिति तद्वाच्याण्यः। पाणिनिकालेऽपि ये ग्रन्था चितिपाचीना इति प्रसिद्धा खतरव प्रोक्ता इत्येव व्यपदिशास्तदानीन्तनैः शिष्टेः, तेष्वेव के प्राणपोक्ताः के वा नेति निर्णयायैव परिशाणन अवध्यं कर्त्तेव्य अिति वार्त्तिककारमतम् ; "वाखानतो विशेषप्रतिपत्तिने हि सन्देहाद्ज-चाम्"-हति भाष्येष्या च तत्त्वरहनं योग्य मिलेवात्र सारम्। तदित्यं स्त्रकारतचनात्, वार्त्तिककारतचनात्, भाष्यकारादिवचनाचेद मेव सिद्धम्, -- या च्वरक्यादिप्रोत्तं शतप्यादितं शाश्चायनादिभ्यो द्वीचीन सपि पाणिगीयतः खन प्राचीनतम् सेवेति।

वार्त्तिककारकात्यायनसमकाजिकः क्रस्यन याज्ञवन्त्रयो नासीदासीद्विति नास्मिदिचारिवस्यः; स्थिप तु प्रतपथप्रवक्ता याज्ञवन्त्रयः वार्त्तिककार-कात्यायनसमकाजिकः क्राय मिप नैव ; प्रात्यिनित्तमकाजिकोऽपि न सः क्राय मिप ; प्रत्युत प्रात्यान्यादयो यस्मिन् युगे जातः, यस्मिन् कृत्ये जातः,

ततोऽपि पूर्वतन एव ; किञ्च तस्य प्राच्यायनादिसमकालिकत्वाभावेऽपि ब्रा-स्मणकालजावन्ववितथ मेवेति तत्कालनिर्णयोऽप्यस्माक मण्च्य एवेति प्रम्॥

## ( 99 )

खरित हि समानी चयितय मिल्त के विषया के तिम्स प्रतिपाद्या इति । सर्वेषा मेव वेदाष्ट्रानां सान्धात्परम्परया वा वेदार्घन्तान मेव प्रयोजनम्, तसाधनायोपदेश एवेकः प्रतिपाद्यविषय इति तु वेदविस्रसिद्ध मेव; तिद्द निक्को वेदार्घन्तानसाधनाय तत्प्रसङ्गतस्य येऽखिलविषयाः प्रति-पादिताः, तानेव व्याकर्तुं समग्र मेवेमं ग्रष्टं समासतः कि खिद्यासतस्याः जीचयाम इति यावत्।

खनितस्य चि निषत्तभास्त्रस्य वीजानि प्रासन् श्रुतिवारिधी विकीर्यानि;
खतरवीचत इद मिप भास्त्र मानुश्रविक मिति। तती ब्राह्मणग्रश्रेषु
यथाप्रयोजन भेकेकं चीयमान मङ्गुरितम्; तस्तादेव च तस्य सम्पन्न माल-वालीभृतग्रश्यान्तर्गतत्वम्। ततीऽनुब्राह्मणेषु विभ्रेषतः प्रोच्यमानं परि-प्रस्म्। तत एव काले निदानसूत्रेषु पञ्जवितं सत् प्रकरणविभ्रेषात्म-कत्व मुपगतम्। ततस्तेभ्य एव भाकपूर्णादिभिः भाखाप्रभाखादिभिः सच्चितः प्रणीतो ग्रश्यविभ्रेषो निष्ता मिति। तान्थेव सर्वाण्यवलम्बः। कत मेतद्विष्तां भगवता यास्तेन प्रिमतं प्रकारचीव मेवेति रुद्धाः।

तस्यास्य प्रथमाध्यायस्तु ग्रह्मभूमिकारूपः; तत्र निष्याट् निर्वचनादीनि च प्रतिपादितानि। दितीयहतीयाध्याययोर्निर्वचनप्रकारादिकयनपूर्वकं भाषितं नैष्याटुककाराख्यास्यानम्। चतुर्धादिषु तु चिख्य्यायेषु रेकपदीलाख्यापन-पूर्वकं स्वतं नैगमकाराख्याख्यानम्। तत उत्तराधीतेषु षट्ख्य्यायेषु देवतालवोधनपूर्वक माख्यातं दैवतकाराख्याख्यानम्। इत ऊर्द्ध मतिस्तृति मधिक्राखात्मतत्त्वोपदेशादीनि प्रदर्शितानि चयोदशाध्यायरूपे प्रथम-परिशिष्टे। ततस्य चतुर्दशाध्यायात्मको दितीयपरिशिष्टः; तचोर्द्धमार्गग्राति मिथिक्रखाख्यातानि च परमण्डवार्धसाधनानीति सङ्घोषः॥

किचिदिश्रद्यामस्वद मालोचनम्।—

- (१) यद्यप्येतन्निकतं खलु निघाणुभाष्यक्ष मेत, परं न हाच नेष्ठगट्टकानां सर्वेषा मेत पदानां व्याख्यानान्युक्तानि । यथाहि—नेष्ठगट्टकसमाम्राये एथिया नामधेयानि एकविंग्रतिसङ्क्ष्यकानि परिपठितानि दश्यन्ते, तेषा मेक मेत गौरिति व्याख्यातं दितीयाध्यायीयेन समग्रदितीयपादेन (२ भा० १०५—१८८ ए०); खपरेषाम्पनर्नामा मुक्केखोऽपि न क्रतः। खत एवोक्तं तदन्ते दित्तकता—"अनुक्रमणं त्वधिक्रतम्, तिस्तन् गोग्रव्द एको निक्तः प्रकारोपदर्शनार्थम्"-इत्यादि।
- (२) प्रसङ्गसङ्गत्या वैदिकतत्त्वान्यपीच बद्धनि प्रतिपादितानि । तद्यथा
   "प्रवधिवद्यानित्यत्वात् कर्मसम्प्रतिर्मन्त्रो वेदे (२मा० २४ए०)"-इत्येवमादौनि ।
- (३) व्याख्यातानि चेह खपदिर्शितनिगमश्रुतपदादीनि च प्रायः सर्वा-ख्येत। खतरवोक्तं निष्ठगट्टीकाक्तता—"नैष्ठगद्वागतेस्वेत पदेस्वध्यर्द्वशत-चयमाचारिष पदानि भाष्यकारेखेन तच तच निगमेषु प्रसङ्गानिरुक्तानि (१ भा॰ ४ए॰)"-इति।
- (१) मन्त्रश्रुतपदान्येव चात्रोदाहरणक्षेन प्रायः सर्वत्रोपात्तानि ; ब्राह्मगीयानि तुन तचाहतानि ; तचाचेदानी मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयलेऽपि
  मन्त्रगताना मेव पदानां चाखानेन वेदचाख्याने क्रतक्रव्यम्मन्यो बभूव स
  इति चावगम्यते । प्रवाच्योग्ये क्रतं मानान्तरोपादानेन ।
- (प्) नाच च मन्त्रगताना मेन पदानां निर्वचनानि समुपदिष्ठानि ; च्यपि तु तत्सिन्नयोगात् नौकिकानाञ्च बह्ननाम् । तद्यथा निर्वचनारम्भे एव —गोपाब्दनिर्वचनप्रसङ्गात् पयः-प्रब्दस्य क्षतं निर्वचनम्,तत्मसङ्गात् चौर-प्रब्दस्यापि (२ भा० १७५ ए०)। एव मेवोत्तरचापि बद्धच।
- (६) लोकवेदयोः साधारणा विधयश्चात्र बह्नव उक्ताः । तद्यथा— "चलारि पदजातानि"-इत्यादयः, "षड् भावविकारा भवन्ति"—इत्येव-सादयश्च (२ भा॰ ७, ३४ ए० )।

पुत्रप्रव्दोऽप्येव मेव दाभ्या मेकतः निष्ताः-"पुत्रः, पुरु त्रायते निषरणादा पुं नरकं ततस्त्रायत इति वा"-इति २भा० १८९ए०। खातरक बङ्ग-चाम् "इन्द्र कतुं न खाभर (ऋ० सं० थृ. ३. २१. ६०)"-इत्यस्य पदपाठे 'प्रजेभाः'-इत्यनवयद्दीतं श्रूयते ; क्न्दःपदसंहितायां तु तज्जैव मन्तेऽवn होत मेव 'पु। चेभ्यः'- इति (सा॰ इ॰ प॰ ३. २. २. ৩)। सखिग्रब्द्स्त यास्त्रेन दिनिकतः, परिण्रिकेऽप्येकच (इमा॰ ४३३ए०, ४मा॰ ३६०,३८० ए॰), परं समाननामीपपदात् खातेरियोक्तविध एव सर्वच ; तथा च तत्पदपाठे खल्ववग्रहेणैव भवितयम्; न च तथा दृखते बङ्गग्ग्रस्थेषु। तथा चि—"इमं स्तोम मईते (ऋ॰ सं॰ १. ६. ३०. १.)"-इत्यस्य पदपाठे 'सख्ये'-इत्यनवय्ट्हीत मेव श्रूयते ;-क्रन्दःपदसंहितायान्तु तत्रैव मन्त्रे sवग्टहीतं 'स । खो'-इति (सा॰ छ॰ प॰ १.१.२.२. ८.) । वस्तुतः सर्वत्र यदकाराभिप्रायबोधोऽस्माकं दुरूह एव ; जमकारास्तु तदनुगताः, जटा-दिपाठास्य तन्म्लका स्व। बज्जन तु सामपदसंहिताया मनवग्टहीत मिप बक्नुचां पदपाठेऽवय्हीत मेव श्रूयते। तद्यथा—"समे स्ड महाँ चासि (ऋ॰ सं॰ ३. ५. ६. १.)"-इयस्य बङ्ग्रापदपाठे 'देव ऽयुम्'-इखव-ग्रहीतम् ; इन्दःपदपाठे तु 'देवयुम्'-इत्यनवग्रहीत मेव (सा॰ इ० प॰ २. १. ३. ८.)। एवम् "इन्द्र सिद्देवतातये (ऋ॰ सं॰ पू. ७. २पू. पू.)"-इत्यस्य बङ्गक्पदपाठे 'देव ऽतातये'-इत्यवत्र हीतम् ; इन्दः पदपाठे तु 'देवतातये'-इत्यनवग्टहीत सेव (सा॰ इ॰ प॰ ३. २. १. ७.) स्थित मिति सङ्गेपः।

(१८) यदि क्वचिद् वेदवाखाने प्रामाणिकानां खाखात्यां मतान्तरता नद्यते, तत्र विनिगमनाविरहात् सर्वेषा मेव मताना मादरोऽसाकं कर्त्र य्वेत्यपि निदिश्तिम्। तद्यथा—ऋक्संहितायाः पदकारः शाकत्यो नाम ऋषिः; सामवेदीयायाश्कन्दोनामसंहितायाः पदकार ऋषिर्गार्थो नाम च; तदेतावुभावेव प्रामाणिको वेदवाखातारो ; — एतयोरनुगताः क्रमा-दिकाराखातुर्ज्ञानादिग्रस्थकाराखावस्यं प्रामाणिका एवेत्यत्र च नैवास्त

संग्रयः। यक्ति चैको मन्त्रो "यदिन्द्र चित्र मेहनाक्ति"-इति ऋक्संहितायास्। तत्र ऋक्षद्रप्रश्चे, तदनुस्तेषु क्रमप्रश्चादिषु च यदनगम्यते 'मेहनाक्ति'-इति पदहयम्; तदेन क्रन्दःपदग्रश्चे, तदनुस्तेषु सामग्रश्चादिषु क्रमग्रश्चादिषु चानगम्यते पदचनुरुथत्वेन; तदेष दिनिध एव पदच्छेदोऽभ्युपेयोऽस्माभिर्विनगमनानिरहादिति नोधियतु सुक्तम्,— "मेहनाक्ति \* \* \* मंहनीयं धनम् खक्ति यत्, म इह नास्त्रीति ना त्रीणि मध्यमानि पदानि"-इति २भा० ३८०ए०। चत्रैतदपि परिचक्तम्— संहिताभेदकतः पाठभेदोऽप्यवस्य मभ्यपेय इति। यथा— "यदिन्द्र चित्र मेहनाक्ति"-इति ऋक्षाठः ( ४. २. १. १.); "यदिन्द्र चित्र म इह नाक्ति"-इति तु सामपाठः ( ४. २. १. ४.)।

- (१५) मन्तराता स्वीणां रचनाविधिर्याप जच्यः सर्वथा स्थापनीयो वेदार्थनुसुत्मिरित्यपि ध्वनितम्। तद्यथा—''ब्यभ्यासे भूयांस मर्थं मन्यन्ते, —यथाहोदर्भनीयाहोदर्भनीयेति; तत् परुक्केपस्य भीनम्; परुक्केप ऋषिः (४ भा० १४६ ए०)"—इत्यादि।
- (१६) मन्तार्थं निर्वृतता प्रकरण मप्प्रेपेचितय मिति च ध्वनितम् "उप प्रागात् समन्ने धायि मन्म \* \* \* इत्याश्वमेधिको मन्तः ( ३भा॰ २३२ए॰ )"-इत्वेवमादिभिः।
- (१०) कालभेदतो देश्रभेदतस्य नामभेदादीन्यपि सम्भाव्यानीति चेन्न ज्ञापितानि। तद्यथा—"कार्जीकीयां विपाडित्याज्ञः। \* \* \* । पूर्व मासी-दुरुद्धिरा"-इति ४ भा० ३६ ए०। "विज्ञामातेति श्रश्यदान्तियाजाः कीतापित माचन्ततेऽससमाप्त इव वरोऽभिषेतः"-इति च ३ भा० १७६ ए०। "गर्नारोदियीव धनलाभाय दान्तियाजी (२ भा० २६६ ए०)"-इत्येव मादीनि च।
- (१८) मन्त्रामा मृत्यत्तिवीजान्यपि सुन्दर मिनोधितान्येतेन। तथाहि "अथापि प्रपथाभिग्रामौ ॰ ॰; अथापि कस्यचिद् भावस्या चिखासा ॰ ॰; अथापि परिदेवना कसाचिद् भावात् ॰ ॰;

च्यथापि निन्दाप्रश्नंसे ० --- ० ; एव सुचावचैरिमप्रायैर्ऋषीणां मन्त्रदृख्यो भवन्ति"-इति २भा० २६६ ए० ।

- (१६) चिप मनुष्याणा मेवाध्ययनादितपःप्रभावादिष्यं ख्यापितम्।
  "तद् यदेनां क्तपस्यमानान् ब्रह्म खयम्यस्थानर्षत्, तद्वषीणा स्वीत्वम्"—
  इत्येवमादिभिः (२भा०१६६ए०)। पिरिणिष्टेऽपितथा "मनुष्या वा०———०
  यदेव किञ्चानूचानोऽभ्यूह्लार्षे तद् भवति"—इति ४ भा० ३५० ए०।
- (२०) मन्ताणा मुत्यत्ती च बज्जच सांसारिकघटनादीना मेव हेतुलं निरूपितम्। तद्यथा—"चितं कूपेटविह्नत मेतत् स्रतं प्रतिवभी (२ मा० ३६४ ए०)"-इति, "इदच्च मेऽदादिदच्च मेऽदादित्यृधिः प्रसङ्ख्यायाद्य (२ मा० ४९० ए०)"-इति, "ऋषिप्रचा विलिपतं वेदयन्ते (३ मा० १० ए०)"-इति च। तथाच यद्यपि मीमांसकमते सर्व एव मन्ता यज्ञ-सम्पादनायैव दृष्टाः, परं यास्त्रमते तु नैव सर्वेषां यज्ञसम्पादनायैवोत्पत्ति-रित्यपि स्वात्तम्।
- (२१) वेदार्थवोधस्यातिदुरूहल मिष बोधितम्। तद्यथा—"अप्येकः प्रश्चन प्रस्थित"—इत्यादि २ भा॰ १३२—१४३ ए॰; एवमन्यवान्यवाषि। परिशिष्टेऽपि "यस्तव्र वेद कि स्टचा करिष्यति (४ भा॰ ३५२ ए॰)"—इति, "अयं मन्तार्थिचन्ताभ्यूहः"—इत्यादि, "तस्यास्तपसा पार मीिप्यत-व्यम्" —इत्यादि च (४ भा॰ ३५७—३६५ ए॰)।
- (२२) मन्तामां देवतिनर्भयस्यापि दुरूहलं वेदार्थबोधगर्वस्याकर्त्तय-त्वचेत्वेतद्दय मिष द्रष्टान्तप्रदर्भनेन दृ होकतम्। तद्यया—"प्राक्तपूर्याः सङ्कल्पयाच्चके सर्वा देवता जानामौति। तस्मै देवतोभयिनङ्गा प्रादु बेभूव। तां न जचे। तां पप्रच्छ विविदिषाणि लेति। सास्मा एता स्च मादिदे-प्रीषा महेवतेति"—इति २भा० १ ८८ए०।
- (२३) वेदार्थितिषये क्वचित् क्वचित् खस्यापि संग्रयः खापितः। तद्यथा
   "पूषा त्रेतस्वावतु (ऋ॰ सं॰ ७. ६. २३. ३.)" इत्येतस्या ऋचो
  व्याख्यानावसरे सक्तर्छरवेगीवोक्तम्— "स त्रेतेभ्यः परिददत् पिटभ्य इति

सांग्रियकक्तृतीयः पादः । पूषा प्रस्तात् तस्यान्वेदेश इत्येकम्, अधिक्ष-रिष्टात् तस्य प्रकीर्त्तनेत्यपरम्"-इति ३भा० ३५० ए० ।

- (२८) वैदिकोपाख्यानाना सुप्रमादिमूलकलवर्णनेनावास्तविकल मपीह ध्वनितं बद्धत्र । तद्यथा—"तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति (२भा० २१७ ए०)"-इत्येवमादीनि समानाचानि ।
- (२५) मन्त्रेषु श्रुताः खखादिसम्बन्धिण्ञव्दा खिप साहचर्यादिमूनका गौगार्था एव, न तु सुख्यार्था इति चेह बज्जनावेदितं तेन। तद्यथा— "उषस मस्य ( चादित्यस्य ) खसार माह,—साहचर्याद्वरसहरगादा ( २ भा॰ ३२१ ए॰)"—इत्यादि।
- (२६) मीमांसाग्रन्थेषु यथा ब्राह्मणग्रन्थदशना मिष प्रावाहिणिरित्थेवमादीनां सर्वेषा मेव सञ्ज्ञापदानां योगिकतं तथा किल्पतव्यक्तिवाचकत्वश्च
  सिद्धान्तितम्; नाच तथा; इह तु प्रक्षतव्यक्तिनामान्यिष श्रूयन्त एव
  मन्तेष्विष, तत् किं ब्राह्मणवाकोष्विषीति स्कुट मन्युगतम्। तद्यथा—
  "कुरुको राजा बभूव; कुरुगमनाद् वा कुलगमनाद्वा (३ भा० २३०
  ए०)"-इति, "लिबुजा ब्रतिभवित (३ भा० २५५ ए०)"-इत्यादि च।
- (२०) प्रमाणक्षतया ब्राह्मणवचनान्यपौद्द बद्धन्युद्धृतानि ; तद्यथा— "षिष्ठिस ह व त्रीणि च भ्रतानि संवत्सरस्याहोरात्रा इति च ब्राह्मणं समासेन", "सप्त च व भ्रतानि विंभ्रतिस्व संवत्सरस्याहोरात्रा इति च ब्राह्मणं विभागेन (२ भा० ४६० ए०)"-इत्येवमादीनि ।
- (२८) प्रसङ्गसङ्गत्या बह्ननां ब्राह्मगावचनानां चाटुकारवचनवत्त्वेना-प्रामाण्यञ्चेच दर्णितम्। तद्यथा—"बद्धभित्तवादीनि हि ब्राह्मगानि भवन्ति"-इति ३ भा० ४१६ ए०।
- (२८) वेदानां प्रामाखां तु इदयेनैवाङ्गीसत मासीत्तस्य खनु भगवतो यास्तस्य। अतरवोत्तम्—"आम्राय वचनादिश्वंसा प्रतीयेत (२ भा० ११२ ए०)"—इति, "आम्रायवचनादेतद् भवति (३ भा० ११६ ए०)"— इत्यादि च।

- (३०) पौर्वतनीयानि विज्ञानानि चेह प्रसङ्गतः कतिचित् निद्धितानि। तयया—दितीये भागे १ ८२, १ ८५, १६५, १६५, २१५, २१७, २३०, २३०, २३३ (दिः), ३०८, ४००, ४११, १३०, ४६२ (दिः) ४०४ एछेषु द्रस्यानि ; विभेष्याः परिदर्भनादन्यान्यपि । एवं द्वतीयचतुर्यभागयोरपि । वस्तुता निरुक्तप्रयम्भाने हि विपस्थितां हृदयाः खलु वैज्ञानिकभावपूर्या स्वासन् ; स्थतस्व "दिवं जिन्वन्यस्यः (३भा० ४१ ४ ए०)"—इत्येतादृशस्य विज्ञानगर्भवचनस्यापि निगद्यास्थातत्व सुर्शेक्तत्यायास्थेयत्व सुक्तं यास्त्वेनेति दिक्।
- (३१) तदानीं प्रचित्ताः सामाजित्तव्यवहारकथास्राख्याता इह प्रतीयन्ते कचित् क्षित् प्रसङ्गतः। तद्यथा—"स्त्रीणां दानिवक्रयातिसर्गा
  विद्यन्ते, न पंसः, पंसोऽपीत्येके"—इति २ मा० २५६ ए०। "देवरः
  कस्मात्? दितीयो वर उच्यते"—इति २ मा० ३१५ ए०। एवमादयः।
  व्यपि मांसाह्यास्य च तदासीदेव प्राण्यस्यम्। तथा चाह्य—"मांसं माननं
  वा मानसं वा मनोऽस्मिन् सीदतीति वा"—इति २मा० ३०० ए०।
  स्वीरसिमन्नानां प्रचाणा मप्राण्यस्य मतीवेति च। तदाह्य—"स्रायोदयी
  मनसापि न मन्तव्यो ममाय मिति (२मा० २५०ए०)"—इत्यादि।
- (३२) पापपुण्योश्वाच नोध उपिट्छो दिक्पदर्शनेन। तद्यथा—"न पापा मन्यामहे; —नाधनाः, न ज्वननेन हीनाः; खस्यस्मासु ब्रह्मचर्यं मध्ययनं तपो दानकर्म इत्वृषिरवोचत् (३ मा० २८० ए०)"—इति, "सप्त मर्यादाः कव्ययस्त्रः। तासा मेका मप्यधिगच्छत्रं हस्वान् भवित। स्तियम्, तत्यारो हण्णम्, ब्रह्महत्याम्, भूणह्त्याम्, सुरापानम्, दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवाम्, पातके न्दतो द्य मिति (३ मा० २५१ ए०)"—इति, "ब्राह्मणाय बुसुच्चितायोदनं देहि, स्वातायानुनेपनम्, पिपासते पानीयम् (३मा० २०३ ए०)"—इत्यादि। किञ्चेहोतं स्वातायानुनेपन मिति च चिन्तनीयम्।
- (३३) प्रक्रतिपञ्जाना मेव चेह देवल सुररोक्कतम्। तदच मत्क्कता नैरुक्तदैवतस्त्रची विश्रेषतः पर्य्यालोचा।

- (३8) देवतानां प्रकाषाकारादिचिन्तनस्यातात्विकचे हो पन्यस्तम् "स्रथा-कारचिन्तनं देवतानाम्"-इत्येवमादिभिः (३ भा० ३३१ — ३८३ ए०)।
- (३५) ईश्वरचान मिच्च दिविधं प्रकटितम्। तद्यथा—"ईश्वरः सर्वेषां भूतानां गोपायितादित्यः"-इति, "ईश्वरः सर्वेषा मिन्त्रियाणां गोपायिन् तात्मा"-इति च २ भा॰ ३०२ ए॰। वन्ततन्त्वार्याणां सर्वेषेव एकेश्वरवान् दिले एव तात्पर्यम्। च्यस्य चि परमात्मनो विश्वेषनामरूपाभावात् सर्वे व्हिषेः सर्वनामभिच्चोपास्यल मेवार्यसम्मतम्। च्यतएव यथाप्रयोजनं जड-स्याजडस्य च न्त्तिरूपपद्यते वेदे। तथाचाच्यय मिष—"एक मात्मानं बद्धधा मेधाविनो वदन्तीन्तं मिचं वरुण मिष्मं दिखं च गरुतमन्तम्"-इति इमा॰ १६०ए।
- (३६) पुरुषग्रव्दिनिवेचनावसरे स्त्रीपनिषदं ब्रह्मज्ञान मिष विर्धितं किञ्चित्—"यस्माद्रापर मिल्ल किञ्चित् (२भा० १६५ ए०)"—इत्यादिना । ततो "ब्रह्म खयम्भ (१६६ ए०)"—इति च । खस्य टीका तु मूलसम्मता न विति संग्रय एवास्माकम्।
- (३०) एतद्दितीयपरिणिये तु बच्चवो दार्णनिकभावा खिप देदीप्यन्ते। तद्यथा—"खाकाण्युगाः ण्रब्दः"-इत्येवमादयः (४ भा० ३०० ए०)।
- (३०) तचापि साङ्घाना मादरातिश्यो दृश्यते। "खर्येष महानाता। चिविधो भवति—सक्तं रजस्तम इति (४ भा॰ ३०० ए०)"—इत्येवन् मादयो दृष्ट्याः।
- (३६) पुनर्जन्मविवेक खाखातः, तत्र च साङ्घायोग मिति स्पष्ट मिनि हितम्। "स्तव्याहं पुनर्जातः"-इत्यादि, "शुभायुमं कर्मीतच्हरीरस्य प्रमाणम्"-इत्यन्तच द्रस्यम् (४ भा॰ ३७४ ए०)।
- (४०) तत्रैव भारीरिकतत्त्वानि च कानिचिद्रभुक्तानि । "अष्टोत्तरं सन्धिभतम् (४ भा॰ ३०५ ए०)"-इत्येवमादीनि ।
- (४१) सपरिशिष्धभैतनिष्कत सुपसंहतं मोद्यिविज्ञानातमपरमपुरुषार्था-ख्यापनेनातिमधुरेणेति । तद्यथा—"सरूपतां सन्नोकता मशुते ( ४ भा॰

४०५ ए०)"-इति, ''स्टामें चीय मा स्तात् ( ४ मा० ४१० ए०)"-इति, ''सेषा सर्वभूति चासा, ब्रह्मणः सारिष्टं सरूपतां सलीकतां गमयति य एवं वेद (४ मा० ४१२ ए०)"-इति च। तिद्रस्यं सर्वेषा मेव वेदवेदाङ्गानां परमपुरुषार्थीपदेश एव चरम उद्देश्य इति सिद्धम्॥

( १२ )

"खणार्थावनीधे निर्पेत्ततया पदनातं यत्रोत्तं तिव्वस्ताम्"-इति सायगौयप्रथमनत्त्राणनित्तत्स्य, मूनात्मनिस्तास्य, वस्तुतो निष्यगुसमाझायस्य
टीका येच सम्पादिता; किञ्च "यक्षेकस्य पदस्य सम्पादिता खवयवार्था
यत्र निःग्रेषेग्रोचन्ते तिविक्त्तम्"-इति सायग्रीयदितीयनत्त्र्यानितस्य,
भाष्यात्मनिस्तास्य, वस्तुतो निधगुसमाझायभाष्यस्य या चेच टीका सम्पादिता; खनये।स्टीक्योः प्रग्रेतारौ क्रमात् देवराजयन्त्रा दुर्गाचार्यञ्च।
तयोरेव टीकाक्ततोर्जीवितकानिस्याय, प्रसङ्गतः पाण्डित्यादिवर्णनाय च
यथानीध मद्योत्स्हे।

तत्र, निषय्टुटीकाकारस्यास्य देवराजइतिसमाख्यादर्भनादेवोपलभ्यते रामानुजपरभविकलम् ; प्रपन्नास्तादिरामानुजसम्प्रदायीयग्रस्थालोचनतः स्मुटं ह्यवगम्यते प्रथमं रामानुजस्वामिन स्वासनुपनामानि देवराजो देवमनायो मन्नाथस्वित ; ततः प्रस्तयेव लोके प्रचलिता देवराज इत्यादयः समाख्यास्य।

श्रीवैष्णवसम्मदायप्रवर्त्तकस्य तस्य रामानु नस्तामिन श्राविभीवसमयस्वेवं प्रपद्माम्ते—"प्रालिवा इप्रकाव्दानां तत्राष्ट्र त्रिंप्युत्तरे। गते नवप्रते श्रीमान् यतिराजोऽजनि चितौ॥"—इति (११५ ख०२० श्लो०)। रामानु जस्तामिक कृतं यादवाद्रौ नारायणप्रिनर्माणं नारायणप्रतिस्वापनं च दादप्राधिक सहस्र काव्दातीते सममवदिति च तत्रैव। तथा हि— "प्रकाव्दे वर्षसाहसे गते तद्दादप्राधिक। ततोऽव्दे बद्धधानाखे प्रस्थे मासि श्रमे तदा॥ श्रुक्तपचे चतुर्द्धां सुप्रभावप्रनर्वसौ। आविवंभूव भगन्मास श्रमे तदा॥ श्रुक्तपचे चतुर्द्धां सुप्रभावप्रनर्वसौ। आविवंभूव भगन्मास श्रमे तदा॥ श्रक्तपचे चतुर्द्धां सुप्रभावप्रनर्वसौ। आविवंभूव भगन्मास श्रमे तदा॥ श्रक्तपचे चतुर्द्धां सुप्रभावप्रनर्वसौ। आविवंभूव भगन्मास श्रमे तदा॥ श्रक्तपचे चतुर्द्धाः सुप्रभावप्रनर्वसौ। आविवंभूव भगन्मास श्रमे तदा॥ श्रक्तपचे चतुर्द्धाः सुप्रभावप्रनर्वसौ। श्राविवंभूव भगन्मास

वान् तत्र नारावणो हरिः॥"—इति (४० च० २५, २६ ह्यो॰)। तदन्तद्वीनप्रकारसमयो च तत्रैव सृक्षो—"गोविन्दाङ्के निधायाय फिरः ग्रेते
महामनाः। खान्ध्रपूर्णस्य चोत्यङ्के सम्मसायी द्विपङ्कि ॥ फिर्य्येष्ठ तेषु सर्वेष्ठ
यतीन्द्रस्य जगद्गुरोः। स्रगुवह्यों ब्रह्मवह्यों पठत्विप महात्मस्॥ पराङ्क्ष्मप्रवन्धादीन् प्रवन्ध मिखलं च तम्। वादकै वीद्यमानेषु वाद्येषु निखलेषु
च ॥ संस्थाप्य प्ररतः पद्धन् महापूर्णस्य पादुके। ध्यायन् हृदि सदा
धीमान् यासुनार्यो द्विपङ्कः जम्॥ फिरःक्षपालं निर्मिद्य ब्रह्मरुखेण योगिराट्। रामानुको जगामाग्रु तिह्यणोः परमं पदम्॥"—इति, "स विंग्यत्युत्तरप्रतं वत्पराणां सुवस्थले। + + +। वैकुण्ड मगमच्छेषो लीलामानुष्वियहः। माध्यक्षत्रप्रमान्तु मध्याङ्के मन्दवासरे॥"—इति च (६८,
१९६ च०२०—२४, ६२—६० ह्यो॰)। प्रपद्मान्तिको दीर्घायुक्वे त्यस्थेव
संग्रयः; प्रायः सर्वेषा मेव खसम्मदायाचार्याणां तथोक्तेः (१९० च० द०)।
यद्यनोक्तं रामानुकसम्मदायीयदेवराजाख्याप्रचलनात् पर मेव चित्रतं

यद्यज्ञोतं रामानुजसम्मदायीयदेवराजाखाप्रचलनात् पर मेव चिलतं देवराजनामेत्यनुमानं नान्ततं स्यात्, तिहं स्यूलतः सम्भायते—शालिवाहश्वलाब्दाना मन्यूनसपाददशशताब्दीगते, विक्रमाब्दानां सार्डेकादशश्वताब्दीगते, खीद्याब्दानां चैकादशशताब्दीगते जातोऽयं देवराज इति।

तथे ह नै घर्टुकिन व प्रमाणित नो पर्मक्त मुवटका च वेदमा खंटु ख्रित बद्धने व प्रविद्य प्रमाणित ने प्रविद्य च प्रमाणित ने प्रमाणित ने प्रमाणित च प्रमाणित ने प्रमाण

१९५० संवत्समातः पर मेव प्रगीत मिदं नैधगटुक्त याख्यानं देवराजेनेति च प्रतीयते।

निघग्टभाष्यरूपस्य यास्तीयनिकतास्य ऋज्वर्धाभिधायासीकायाः प्रणेता दुर्गाचार्यस्त चस्मात् देवराजयञ्चनो नूनं परभवः ; देवराजद्यतायां नैघ-गटुकवाखाननामटीकायां कापि दुर्गाचार्यस्य तद्ग्रन्यस्य वा नामोस्रोखाः चास्ति हि नेघाट्कचाखानभूमिकायां (१भा॰ ४, ५ ए॰) 'इदच्च खमनीविक्या न जियते'-इत्यादिः, 'खतोऽसामियंथामति प्रदर्शितौ प्रतिपदनिर्वचननिगमौ विद्वांसो बुद्धा निरूप्य सुक्रभाषितव-न्मनसि कुर्वेन्तु'-इत्यन्तः, प्रमाणपारायणग्रश्यसन्दर्भः; यदि नाम दुर्गा-चार्यक्रता मत्सम्पादिता 'ऋज्वर्था' निषक्तरित्तरिष तस्य देवराजयञ्चनः परिचिता स्थात्, तर्ह्मवर्थं तच तस्थापि स्मरणं गम्येत। ततो ग्रत्थमध्ये ऽपि बह्रनां ग्रह्मानां ग्रह्महामां च समुक्तेखो विद्यते, विश्वेषतः स्कन्द-सामिद्यतस्य निरुक्तभाष्यस्य प्रमाग्यत्वेनोपन्यासः परिदृश्यते तच पदेपदे : पर मेक चापि निन्दासुखेन चनैव स्रुतो लच्यते दुर्गाचार्यस्तदीय एष ग्रुत्थो वा। खतो निःसंशय मेवावगम्यते निष्ठगृत्याख्याकारो यञ्चवंश्रदीमो देवराजो नून स्वज्वर्थारचयितुर्दुर्गाचार्यस्यायजन्मेति । किञ्च निष्वस्टरीका-याम्,- 'नैगमदेवताकाग्छगतानाञ्च पदानां भाष्यकारेण (यास्त्रेन) निक-तानां खन्दसामिनां च तद्याखातानां प्रक्रिययोन्मी वितयम् ; बद्धप्रसु नैघग्ट्ककार्ण्डानवेचनानन्तरं तदुन्नीलियतुचाय मस्रत्यरिश्रमः'-इति (१ मा ॰ ४ ए॰) लेखात्, 'निगमदेवताका खये। स्व निर्वचनं भाष्यस्कन्दसा-मिन्यां पदिर्शतं विश्रदप्रवयाभावात् प्रक्रियां विश्रदीक्रत्य क्रमेण व्याखा-यते। तत्र, निगमवाखानानि यदत्राननुसंहितं तत् तत्रेव द्रष्ट्यम्'-इति (१ भा० ३७० ए०) नैगमकाखीयवाखानोपन्रमवचनाच स्फूटं प्रतीयते देवराजीयैत द्रीकाप्रयायनकाले स्कन्दसामिलता निरुक्त टीके वासीत् सुप्रच-बिता; न तु दुर्गाचार क्रतेयं मत्सम्पादितेति।

ष्प्रप्ययं दुर्गाचार्यः किल सर्ववेदभाष्यक्रतः साय्यात ल प्राम्भवः ; न

हि सायगीयविसारमायदिर्भनस्तयाविधं जटिलं निरुक्तीदाह्तमन्त्रव्याखानं युज्यते। यच दृष्यते दुनैकच (३भा० २३४ ए०) सायगीयरीत्या
समुत्करं कृतं व्याख्यानम्, यथावदुद्भृत मेव तत् सायगेन खकीये बङ्गृग्वेदार्धप्रकाणे (ऋ॰ स० ७ ७. २६. १. सा० भा०); क्रग्छरवेग्गोररीक्तर्ञ्च
तन्ते — 'एतस्या व्याख्यानं निरुक्तटीकाया उद्भृतम्' — इति। खतो द्रयः
निःसंग्रय मेव वक्तं प्रकाते, सायगीयाद्यम्संहिताभाष्यात् प्राक् प्रगीतेयं
दोगी निरुक्तरिति।

सायगाचार्यसा तस्य परिचयन्त तदीययज्ञतन्त्रसुधानिधिप्रस्टितग्रन्थभू-मिकादितोऽभ्यपेयते। तद्यथा—"वंश्रे चान्त्रमसे तदन्वयनिधः श्रीसङ्गमो-८भृत्। तसात् पादुरभूदभौष्ठसुर्भाः श्रीबुकाप्य्वीपतिः॥ हरिहरनिभो भूमौ कामरोच्चो जगत्याम्, चरिच्रनरपालक्तस्य चाभूत् कनिष्ठः। + । तस्याभूदन्वयगुरः सत्यसिद्धान्तदेशतः। सर्वज्ञः सायगाचार्यो मायणार्यतन्द्भवः ॥ उपेन्त्रखेव तस्यासीदिन्तः समनसां प्रियः । महाक्रत्ना माइर्ता माधवार्यसहोदरः ॥"-इत्यादि । माधवार्या माधवाचार्य इत्य-भिनः। तेन खक्तव्यवहारमाधवादिग्रश्चभूमिकादौ खस्य नुक्कामात्यलं खकुलवर्शनं चोत्ते विशेषतः। तद्यथा व्यवहारमाधवे-- "सत्यैकव्रत-पालको दिगुणधीस्त्रार्थी चतुर्वेदिता, पञ्चस्त्रन्धक्तती षड्न्वयदृष्ः सप्ता-क्रसर्वेस इः। खरु वितान नाधरो नवनिधिः पुष्यिद् प्रत्यत्ययः, सार्त्ताः च्चायधुरन्धरो विजयते श्रीवृक्षाणः च्यापतिः॥ इन्द्रस्याङ्गिरसो नलस्य समितिः ॰---- ॰ यद्दत्तस्य विभीरभूत् कुलगुर्सन्त्री तथा माधवः॥ + + ॥ श्रीमती जननी यस्य सुकीर्त्तिर्मायणः पिता। सायगो भोगनायस मनोबुद्धी सहोदरी॥ यस्य बौधायनं रूचं प्राखा यस च याजुषी। भारदाजं कुलं यस्य सर्वेज्ञः स व्हिमाधवः॥'?—इति।

तदेव मवगम्यते, चन्नवंशीयस्य श्रीसङ्गमस्य न्यतेः कुलगुरुरासीत् मायणाचार्यः। तस्य राच्चो बुक्कचरिच्चरौ पुत्रौ सुयोग्यौ वस्त्वतुः ; माय-णस्य च माधव-सायण-भोगनाथास्त्रयः पुत्रास्थासन्। तत्र न्येष्ठस्य बुक्कस्य गुरुरभूत् मायणस्य ज्येष्ठपुत्रो माधवः; किन्छस्य हरिहरस्य गुरुश्वासीत्
मायणस्य मध्यमपुत्रो माधवानन्तरजातः सोदरः सायणः। सर्वकिन्छस्य
भोगनाथस्य तु ताम्या मन्यविद्यत्वात्, सर्वकिन्छत्वाद्वा बुक्कहरिहरयीगुरुत्वानाभादनाष्ट्रयत्वात् नेवाभूत् तथा प्रसिद्धः, यथा तज्ज्येष्ठयोर्माधवसायणयोः। माधवाचार्येण हि बुक्कराजसाहाय्यात् यवहारमाधवाधिकरणमानादयो ग्रद्धाः प्रणीताः, खानुजेन सायणेन च कारितानि
वेदभाष्याणि सर्वाणा। सर्वदर्णनसङ्ग्रह्मकारो माधवस्त्वन्य एव,
निर्वचनानुक्रमण्यादिग्रद्धानाञ्च प्रणेता माधवोऽप्यन्यः, सामवेदीयविवरणग्रद्धकारस्य माधवो विभिन्न एव; तेषु 'वागोणाद्याः सुमनसः'इत्यादि-मायणवंणीयमङ्गलाचरणादिदर्णनाभावादिभ्यः।

तदनयोर्माधवसायणयोराश्रयो यो वृक्कचरिच्दो राजानो, तयोक्तु खी॰ १३८८ समाया मभूक्कासनारम्भ इति निर्णीत मदातनीयैदैतिच्चासिकैः प्राय रेकमत्यैव। तथाच १८०० संत्रसमातः परस्तादेव माधवाज्ञातो सायणेन प्रणीतानि वेदमाध्याणीति च गम्यते स्मुटम्। दुर्गाचार्येण तु सायणीयभाष्यतः प्रागेव निरुक्तदिनिरमायीति तु प्रतिपादितं प्रस्तात्। नैघण्ट्रकानिवेचनरचियतायं देवराजस्तु ततोऽपि पूर्वतन इति च निरूपितं प्राक्। तदेवं संवत्वाखतोऽत्यधिकसार्द्वचयोदग्रभ्रताब्दीमथ्ये रव समु-त्यन्नोऽयं देवराज इत्यपि वक्षं युच्यत रव।

तथा स्रक्षयज्ञभिष्यप्रयोता महीधरिमश्रः खनु सायग्रमाधवयोरग्रज द्रव्यपि भ्रुवम् ; महाराजजयचन्त्रप्रदत्तदानपचतो महीधरपोचस्य १२३२ संवत्समाया मवस्थिव्यपन्नद्यः । तथाहि तत्तामग्रासनत एवेह किश्चि दुद्धरामः—"यस्रोपरिनिखितग्रामो सजनस्यनो सनोहनवग्राकरो सम-त्याकरो सगर्ताधदो सगिरिगहनिधानो समधूकाम्यवनवाटिकाविटपद्य-ग्रम् किगोचरपर्यन्तो सोर्द्धाध्यस्तुराघाटिवसुद्धो स्वसीमापर्यन्तो दाचि-ग्रद्धिकदादग्रसंवत्वरे भाद्रे मासि स्रक्षायद्ये च्योदस्यां विथो रिवदिने शक्यतोऽपि संवत् १२३२ भाइसुदि १३ रवी अयो ह श्रीमिद्व अवाराणस्यां गङ्गोदकेन साला ०—० महापि एउत श्रीम ही धरपी त्राय महामिश्रपि एउत श्री हाले पुत्राय महापि एउत श्री हि सके प्रश्नमं ये ब्राह्मणाय ०—० प्रदत्ती मया''—इत्यादि । सुद्रित है तत्र त्रामं तामं प्रक्रका काणी विद्यास धानिधी (September, 1869.)। नन्वे नं मही धरी यप्रथममङ्गला चरणवाक्यत एव यदवगस्यते माधवीयभाष्यस्य च ततः प्राचीनतं ''भाष्यं विलोक्यो वटमाधवीयम्'—इति; स्रस्य का गति दिति चेत्, स्रत्न विद्या —देवराने नापि दृष्टं प्राचीनतर मेव माधवीयभाष्यं तत्र प्रामाणिक लेनो पन्यस्तं मही धरेणेति । इहं हि ने घण्टक निर्वचने उद्भुतानां माधवीयभाष्यवचनानां मेक मिप नो पलस्यते सायणमाधवीयेऽसाद दृष्टभाष्ये; स्रतं स्रासी देव तदानीं तद्भाष्यान्तरं माधवीयं नामेत्यत्रास्ति को विचार्यः। वाजसने यसं हितामाष्ये यदवाचन्मही धरेण माधविष्वत्रादि (१३. ८५.), तदिष न सायणमाधवीय-वचन मिति च ध्येयम्।

तदेवं १२३२-संवत्समायां स्थितस्य इषीकेग्रस्य पितामहो महीधरः प्रायो दादश्रश्ताव्दीचतुर्धपादे (सं० ११७६-१२००) प्रणिनाय वेददीयं नाम सुक्तयनुर्भीष्य मित्यनुमानस्व भवेद्वासङ्गतम्।

तस्मात् श्रुक्तयज्ञभीयाच प्राचीन मिदं नैधर्युक्तकार्यादिचन मिति प्रतीयते; स्रजोिक्कित्विस्ताय्यनामादिषु माद्यीधरस्यादर्भनात्। तथाच विक्रमाष्ट्राना मन्यूनसार्ज्विकादभ्रतान्यतीते दादभ्रभ्रताब्दीचतुर्थपादार-स्माच पूर्वं (सं०११५१—११७५) प्रयोति मिदं देवराजेन नैधर्युक्तकार्याडनिर्वचन मित्रस्माकम् ॥

च्यति त्रेघरटुककार्या निर्वचनभू सिकाया खतुर्थ पञ्च मञ्जोकतः (१ सा०१, २ ए०) खल्वस्य पिताम हो देवराजः, पिता च यज्ञेश्वरार्थ इति यज्यते । ततस्वानु मीयते, — बभूव य एको यज्ववं ग्रीयो विदान् यज्ञ मूर्त्तः, काले रामानु जिल्ला मुपगतो देवराज इति प्रसिद्धः, — "ततो विदान् महान् कस्वित् यज्ञ मूर्त्तिरिति श्रुतः। + + म श्रिष्यविद्यादिसम्पद्भिः

संयुक्तोऽप्रतिवैभवः । + । + स्वासाद्य रङ्गनगरं बद्धाणाय त मत्रवीत् । रामानुज ! मया साद्धं प्रास्त्रवादं कुरु स्वयम् ॥ + + + प्रयम्य बद्धाणायं च बद्धाञ्जिषपुटोऽत्रवीत् । त्वया जितोऽहं योगीन्त्र ! रच्च मां प्रराणागतम् + + + चानपुत्रस्य मे चास्य यच्चमूर्त्तरिदं मुदा । + + + देवराजमुनिच्चेति नामान्तर मथाकरोत् ॥" —हत्यादिभिः प्रपद्मास्ते पच्चविंग्रविंग्राध्याययोवंिर्णतः, स स्वास्य स्थात् पितामचः ; किच्च तत्रव प्रपद्मग्रस्ये यच्चेश्वरमंवादोऽप्यन्ति (२६ च० १० स्थो०), स स्व वास्य पितेति । पितामचपौत्रयोनीमेन्नां यद्यपि भिवतु मर्चत्येव विचारणीयम् ; पर मेव मन्यत्रापि दृश्यत इति नासङ्गतम् । तद्यथा—ष्यस्थेको ग्रन्थो गुणरच्छाख्यः, तत्र न्यायमतानुस्तवस्ट्पदार्थान्य-तमो गुणो बोधितः सम्यक् । तस्य चैका टीका विश्रूयते गुणसारमञ्ज-रौति । तत्रणेता किल माधवदेवपौत्रो माधवदेव एव । तथाच्चि तद्-ग्रन्थौयान्तिम मिदं वान्यम्—"इति श्रीगोदावरीतटविराजमानधारापुर-निवासिमाधवदेवात्मजलक्षीदेवस्रनुकाश्रीनिवासिमाधवदेवेन गुणरचस्य-प्रकाश्र-गुणसारमञ्जरी विश्वेश्वरप्रीतये द्यता"—इति ।

चिष मङ्गलाचरणपञ्चमञ्जोके 'रङ्गेणपुरीपर्येतग्रामवास्तवाः'—इत्यृक्तिः दर्भनादवगम्यतेऽयं देवराजो दान्तिणावाः; चिस्ति हि रङ्गेणपुरी निष्मिर-पिलीपदेशे कावेर्याः प्राखादयेन विद्यता प्रसिद्धाः; तस्या स्वोपकराठे स्व वसति स्मेति। इयमेव रङ्गेणपुरी पुरा बभूव रामानुजादीनां श्रीवैद्यावानां प्रधानतो रङ्गभूमिः, तदन्नाविभूतो देवराजो यञ्चवं प्रजातोऽपि कथं न स्यात् विद्यापदाश्रयः ? चत स्व स्तृत मिह प्रसङ्गतस्तेन—'वाचं प्रोरिक्तियालापप्रसङ्गे पुनीमहे—इत्युक्तेः (८० ए०)'—इति।

निष्म निष्ता मिति प्रसिद्धे यास्तीये निष्ठगृष्टभाष्ये, खान्दस्वामिक्तायां तट्टीकायाच्च यथा नैगमदैवतकाग्छपठितानि पदानि प्रत्येक सुपादाय निष्तानि दिर्भातनिगमानि च, न तथा नैष्ठगृङ्कानि; खती देवराज- यञ्चना नैगमदैवतपदानां खाखाने न तथा स्रमः क्वती यथा नैष्ठगृङ्क-

व्याख्याने; एतदेव प्रकटियतुं क्षतं खग्नश्चनामकर्यां 'नैघगटुककाण्ड-निर्वचनम्'-इति। ध्वनितच्चैतत् भूमिकायाम् (२ ए॰ ७ पं॰-४ए॰ ४ पं॰) स्कृट मिति।

इह सूमिकायां 'खन्दखामि-मवखामि-गृहदेव-श्रीनिवास-माधवदेव उवटमट्ट-भाखारिमश्र-भरतखान्यादि-विरचितानि वेदभाष्याणि'-इत्यक्तम्। तजादिपदात् हरदत्तिमश्रक्ततस्य च वेदभाष्यस्य प्रामाण्यतयात्र ग्रहण मनुमीयते; ग्रन्थमध्येऽरुसु स्थानेषु तद्यास्थानोद्धृतिदर्भनात्। स्थयं मेव हरदत्तः पाणिनिरुत्तेः काणिकायाः टीकाकारोऽपि स्थात्। स्तत्क्रता वेद्यास्था तस्मामिनीद्यापि दशा, पर मापस्तम्बस्त्रवर्तत्त्तु विद्यतं स्व।

- (१) खान्दखामी। खनेन वेदमाखं प्रणीतम्, निरुक्तस्यापि टीका कृता। तानुमावेव ग्रश्नो नैधग्टक्निर्वचनप्रणयनकालेऽस्थातां सुप्रचलितो; नान्यथा तत्र तयाः प्रतिपद मेव संस्मरणं युच्येत। ऋ च्यांग्रयनसमये तु खान्द्रस्वामकृतं वेदमाध्य मासीन्न वेति को वदेत्, परं निरुक्तव्याख्यानं दुर्कम् मिष क्येतेवेति सम्भायते; न हि कि मप्याकम्बन् मन्तरेव निरुक्तव्याख्याने कृतकार्यता दुर्गाचार्यस्य गम्यते। इदानीन्तु तन्नवोपकभ्यते। ख्य माचार्यः खलु रामानुजात् बद्धपूर्वज एव स्यात्; रामानुजाभ्यद्यात् बद्धपूर्व मेवेह भारते खान्ददेवनामादिप्रचारश्रुतेः। प्रपन्नाम्यतेऽपि हि षट् निंग्राध्याये जगन्नाथच्चेत्रतः सद्देरे वेद्वादाने कृत्मच्चेत्रम्, तत्र च 'खामिपुष्टकर्योतेरि खान्दं मत्त्वा तदाक्रमन्। स्कन्द मित्येव प्रवास्त्र विद्यावा वेद्वाटेश्व-रम्॥'—इति वर्णितम्। तथा ६२० प्राक्तीयतास्त्रप्रासनतोऽपि प्रायोप्तिमयते, भवेतच्छताब्दीज एवाय मिति। द्रय्य मेतत् Bombay Braneh R. A. S. प्रकाणिते पत्रे (III. 208—1851.)।
- (२) भवखामी। एतत्क्रतभाष्यस्य किश्वदंशस्यापि दर्शनं नूनं सम्पन्नं देवराजस्येत्वेव गम्यते भूमिकोक्तिपाठतः, परं ग्रत्थमध्ये न क्वापि भवखामि-वचन मुद्धृतं दृश्यते; ततस्त्वदानी मेव तङ्काष्यं विरनप्रचार सुपगत मिति प्रतीयत एव; इदानीन्तु नैव नभ्यते। तत्क्रतोऽभिष्टोमप्रयागस्त्वद्यापि

क्वचित् क्वचिदस्येव । भट्टभास्करकते चापक्तम्बसंहिताभाष्येऽप्यस्य नाम-स्मर्यां जच्यते । Burnell-महोदयेन लस्य खिष्टीयाष्ट्रमण्लाब्द्रा मिह स्थितिरनुमिता (Catalogue pp. 24—30.)।

- (३) गुइदेवः। खयं खलु रामानुजलामितोऽप्यतीवपूर्वतनः, कि मधि केन वेदान्ताचार्यसम्पदायगुरुषु हतीयः। तथाहि रामानुजिप्रिष्यवरेण श्रीश्रीनिवासदासेन यतीन्द्रमतदीपिकारमे एव सक्तम्,—'यास-बोधायन-गुइदेव-भारुचि-ब्रह्मानन्दि-द्रविडाचार्य-श्रीपराङ्कण्यनाथ-यासुनसुनि-यती—श्रर-प्रस्तीनां सतानुसारेण'—इत्यादि। यतीश्रर इति रामानुजस्यैव समाख्यान्तरम्; प्रपद्मास्तप्रस्तिग्रन्थतस्त्रधेवोपल्रस्थेः। यासुनसुनिस्तु तत्यूर्वतनो वेदान्ताचार्यः, पराङ्कण्यनाथस्तु ततोऽपि पूर्वतन इति च प्रपद्मास्तत्रादिभ्य एव ज्ञायते। स्तदीयवेदभाष्यात्, सम्भवतः खिखतातीवजीर्ण- प्रस्तकात् एक मेव पद्याख्यान सुद्धृत मिच्च देवराजेन—'गरम् उदकं गिरन्ति गरगिरः'—इति (३० ए०)।
- (४) उवटभट्टः । १०६२-संवत्समातः समनन्तर मेतेन मन्त्रभाष्यं प्रणीत मिति निक्षितं प्रस्तात् । टान्तनामसाम्यात् काव्यावङ्कारकर्तुः रुद्रस्य समकाविकोऽय मित्रवं सम्भावितेऽपि गम्यते प्रायक्तयेव ; ११२५ संवत् समतीते काव्यावङ्कारटीकाप्रणयनावगमात् । तथाच्चि तत्समाप्तो—"यवं रुद्रटकाव्यावङ्कातिटीणनकविवचनात् प्रण्यम् । यदवापि मया तस्यात्मनः परोपद्यतिरितस्यात् । + + + । पञ्चविंग्रतिसंयुक्तरेकादश्र-समाग्रतेः । विक्रमात् समितिकान्तेः प्रावधीदं समर्थितम्"-इति । यत्व्वतं मन्त्रभाष्यं नाम श्रुक्षयज्ञःसंचिताव्याख्यानम्, बङ्गृक्पातिश्राख्यभाष्यम्, काव्यायनप्रातिश्राख्यभाष्यं चेति ग्रश्यचय सुपजभ्यतेऽदुर्वभ मद्यापि ।
- (५) श्रीनिवासः। खय मेव श्रीमत्यूच्यपादस्य भगवतः प्रद्वारार्यस्य गुरुरासीदिति श्रुतं सत्यश्चेत्, तत्समकानिकत्वात् सार्ज्ञीरुप्रतसंवत्समान्थन्तरे एव स इमां भव मनश्चकारेति नूनम्। नैधर्ट्यनिर्वचने षट्स्वेव स्थानेषु एतन्मत सुद्धतं दूर्यते, ततस्थावगम्यते देवराजकाने एवैतत्नृतस्य 25

भाष्यस्याभवत् लुप्तकल्पतेति ; तदेति तत्प्राप्तः कथं सम्भावनैव।

(६) माधवरेवः। दृश्यतेऽद्याप्येकं वेदयाख्यानं विवर्णं नामः; तस्य रचिता वभूवेको भाधवः; वेदार्थप्रकाणाख्यभाष्याणाञ्च कार्यिता सायणाञ्चेष्ठोऽप्येक खासीत् माधवः; ताविमावुभावेव माधवो देवराजोि खित-नाम-माधवादस्माद् विभिन्नावेवः; नैघगट्टककाण्डिनिवेचने माधवीयेतिससु-द्वृतानां व्याख्यावचनाना मेकस्यापि तच विवरणवेदार्थप्रकाणयोरदर्णनात्। Benfey-महोदयेन च सामार्चिकसम्पादनावसरे (खी॰१८८८) सायः ग्रीय मिति यदुद्धृतं क्वचित् क्वचित् किञ्चित् किञ्चित् पूर्विचिकव्याख्यानम्, तदिष नैव सायणमाधवीयं वेदार्थप्रकाणाख्य मित तु विवरण मेव।

खिष सायणज्येष्ठो माधवः खलु मायणपुनः ; देवरानीया माधवः तिल वेद्वाटाचार्यतनयः ; इहिन भूमिकायां 'श्रीवेद्वाटाचार्यतनयस्य माधवस्य भाष्यद्वतौ'-इत्युक्तेः। वेद्वाटाचार्यो च दौ प्रसिद्धौ । तन्न, यद्ययं 'शुल्वः मीमांसा'-कारः स्यात्, नूनं तन्त्रांसीत् हरिहरयोः समानभावेनेवापासको भोदिधमणः ; तन्न तथैव मङ्गलाचरणादिदर्भनात् । तथाहि—

'यारावारात् प्रोड्नृते चन्नवद्यारो, याभ्यां ग्रश्वन्मो विवद्यों बुसूषे।
सर्वेवि विः पूजिते सङ्ग्रहीते, वन्दे देवी वामदेवाच्यती ती॥५॥''—इत्यादि,
'—इति श्रीमदद्वैति विद्याचार्यस्य ॰——॰ सर्वतन्त्रस्य ॰——॰
श्रीवेद्वरेश्वरदी चितस्य क्रिष् वीधायनश्रुव्यमी मांसायां प्रथमो ऽध्यायः'—
इत्येवमादि च। यद्ययं 'रहस्य चयसार'-कृत्, 'न्यासित वक्त'-प्रणेता च
स्थात्, न्नं तद्यांसीत् रामानु जमतानुगो भेदिध षण्याचः; तच तच रामानुजमतस्येव प्रतिपच्यवगमात्; न्यासित वक्तस्य च व्याख्यानं रामानुजश्रिष्येण श्रीश्रीनिवासदासेन सवक्तमानक्तत मिति दर्शनाच।

ययुचेत, — शुल्मीमांसारचियता, न्यासितनकादिप्रयोता चाभिन्न स्वेति, तदप्प्रपदोतेव; दृश्यत एव हि शुल्ममीमांसाया अन्तवाको यथा विश्वराचार्यस्य विश्रेषणं सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्येति, रहस्यत्रयसारस्यान्तेऽपि सचैव। तथाहि—'इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीम- देक्क टेण्स्य वेदान्ताचार्यस्य द्यतिषु श्रीरहस्य व्यसारः समाप्तः'-इति । वेक्क टाचार्यः, वेक्क टनायः, वेक्क टेण्यः, वेक्क टेश्वरः, वेक्क टरीच्यितस्वैक स्व स्यात् ; स्किसिनेव ग्रन्थे वेक्क टस्य तस्य बद्धविधायाः समाख्यायाः व्यव- हारदर्णनात् । वेक्क ट इति व्यक्क ट इति दिधा लेखस्थोपगम्यतेऽत्र सर्वत्र । ननु स्कस्येव स्थादत्वं भेदवादित्वं च कथ सुपपद्येतित चेत्, न ; कालान्तरत्या सत्पार्यक्यसम्भवात् । यावदासीत् सीऽभेदिधिष्यो याग- भक्तस्य, तत्रेव प्रियानाय शुल्यमीमांसादिकान्; यदा त्वभूत् रामानुजाभ्युदय- वाताहृतभेदधीः केक्क र्यव्रतः प्रपन्नः, तत स्व विर्णावतान् न्यासितलका- दिकानितः ; स्व कि मिल्त वैचित्र्यम् ।

यदीवं कल्पना नान्तता स्थात्, तर्द्धवश्चं तत्पत्रो माधवदेवो नैघग्टुकच्याख्यानस्रतो देवराजस्य प्रायः समकालिक एव भवेत्। तथा सित
समकालिकयिक्तिस्ताद् ग्रन्थात् प्रामाग्यतया प्रनःप्रनः च्याख्यानायुद्धृतिदेवराजस्यामानुषीत्येव स्वीकार्यम्। न च ग्रन्थस्योत्कर्ष मेव तच वीज
मिति वाच्यम्; तदीयपूर्वापरिवरोधप्रदर्भनेन तदोत्कर्षाभावनोधनात्।
तद्यचा—'मही मे च्यस्य ॰—॰इत्यच माधवस्य प्रथममाध्यम्— + +
मांच्यत् च्यन्यनामैतत् + + +; व्रध्नं मांच्यतो ॰— ॰ इत्यच माधवः—
+ + मांच्यतोर्वर्गस्य + + + इत्यमाध्यत्; निरूपणीयम्'—
इति (१५०ए०)। च्यन्त् वा तत्त्रयव; परं देवराजक्यत मिदं निर्वचनं
यथा लव्य मस्माभिः; कथं नैवं लभ्यन्ते तत्समसामयिकक्यतानि भाष्यनामानुक्रमस्थादीनि ? इत्यपि विचार्यं मेव।

च्यसन्मते तु वेङ्कटाचार्यदयपच्च रवाश्रयणीयः ; तचाग्रजः शुल्नमीमां-साकारो वेङ्कटाचार्यस्वासीत् भीमांसको दीच्चितः रामानुजान्त का कथा भगवच्छङ्कराचार्याच प्राग्भवो मुख्निमश्रादिसमसामियकः सः ; तद्ग्रन्थानोचनात्त्रयेव प्रतीतेः । तत्पुचेणव माधवदेवेन वेदभाष्यादीनि प्रणीतानि । देवराजकाने स्थितान्यपि तानि साम्मतं विन्नुप्तान्येव वा । माधवपुचेण विनायकेन द्वतं कौषीतकी ब्राह्मणभाष्यं तु क्वचित् क्वचित् लभ्यत एव; परं स हि कौषीतकी ब्राह्मणया खाता विनायको उस्थेव माधवस्य एच इत्यच तु नोपलभ्यते निःसं प्रयं मानम्। एवं विनायक-प्रान्तिरितिप्रियिते चुद्दम्रश्चे सामगानां संहितातो ब्राह्मणाचा प्रीमेन्ताणां सङ्ग्रहः क्रतो वर्त्तते। तस्य कर्त्ता विनायक खिस्स स्यादस्येव माधवस्य स्तृः ? तथा षड्गुरुप्रिष्यचैकं विनायक मन्यतमं गुरु माह। तथा हि— 'नमः षड्गुरवे तुभ्यं नमो उसाद्गुरवे उपि च। विनायक स्ति प्रूलाङ्को गो-विन्दः सूर्य एव च। यासच प्रिवयोगी चये षट् तेभ्यो नमः सदा'-इति। सो उपि विनायकः कि मस्येव माधवस्यात्मजः ? इमानी ह विचार्या खिव।

(७) भास्तरमित्रः--भट्टः। बभूवैका च्योतिषशास्त्रीयग्रश्चानां प्रणेताति-प्रसिद्धो भारकराचार्यः। नायं सः; तस्य वेदविदांवरत्वेन प्रसिद्धाभावात्। वेदान्तशास्त्रीयपकरणग्रस्वविश्वेषस्य सिद्धान्तसिद्धाञ्चनस्य रत्नतू जिकास्या-याछीकायाः प्रणेतापि वभूवैका वेङ्गटयञ्चपुत्रो भास्तरः; स चास्माद् विभिन्न एव तत्रैव हि दीचित इति दत्तस्वपरिचया न तु सिश्र इति। वैदिकग्रश्चेष रतर्हि सुदुर्लभाः चिकाराडमराङ्गाख्ययज्ञकारिकाः प्रशस्ताः, तासां प्रणोता वभूवापरो भास्तरः; किच वेदाङ्गच्छन्दःसूचाणा मतिदुर्लभ-सायुत्कष्टस्य भाष्यराजात्यस्य भाष्यस्य रचियता च वभूवान्यो भास्तरः। न्न मनयाः कतरेयीव वेदभाष्यकारेण भवितव्यम् । न च चिकार्छमण्डनकारी भाष्यराजकारसाभिनः; तयाः पित्यपिरचयभेदात्। तद्यथा— चिकाराड-मण्डनकारस्य भास्त्ररस्यासीज्जनकस्तत्र परिचितः कुमारसामी; स स्व वा स्यात् कुमारिलखामी; भाष्यराजकारस्य तु गम्भीरराजः। तदच गम्भीरराजसूनुना क्वतं तद् वेदभाष्य मुत कुमारिजतनू जेनेति चिन्तिते कुमारिलात्मनेनैव क्रतं वेदभाष्यं दृष्टं देवरानेनेति प्रतीयते; नैघग्टुक-काराइनिर्वचने पृषेतिपदवारावातसरे '-इति भट्टभास्करमिन्नः (१ भा॰ १६ ए॰)'-इत्वेव मुक्केखदर्भनात्; न हि गम्भीरराजसूनुर्भट्टः; अपि तु दीचित इत्येव परिचितस्तच भाष्यराजे; कुमारिनसामी तु भट्ट इति प्रसिद्ध एव मीमांसकानाम्। यदीद मनुमानं नान्ततं भवेत्, तर्हि

सार्डसप्तश्चतसंवत्समाभ्यन्तरजातस्य सुतरां श्रीमच्छङ्कराचार्यप्राम्भवस्य मीमांसावार्त्तिकप्रणेतुभेट्टकुमारिलस्थैवाय मपत्यं भास्त्ररिमश्चः। सायणतो उन्यूनचतुःश्चताब्दीपूर्वजोऽय मिति चातुमितं Burnell-महोदयेनापि (Catalogue pp. 12—14.)। रतत्व्यतं रुद्राध्यायमात्रस्य भाष्य मस्माभिर्दृष्टम्; परं कस्याप्येकस्य वेदस्य सम्पूर्णं भाष्यं नाद्याप्यस्माक मभवद् दृग्णोचरम्; खापस्तम्बसंहिताभाष्यं तु पूर्णं मेव प्राप्यत इति नः श्रतमात्रम्।

(०) भरतखामी। एतत्क्रतग्रश्चत एक नैक सेव चुदं निर्वचनवाका सुद्धृतं देवराजेन; ततोऽवगम्यते,—तदानी मेवैतत्क्रतस्य सम्पूर्णस्य भाष्य-स्यातिदुर्नभत्वम्; इदानीं तु नैवापनित्यसम्भावनापि। खतस्तस्यापि भरतस्वाधिनः परिचयः सम्प्रयस्नाक मच्चेयकस्य एव। पर मस्ति क्वचित् प्रस्तकालये इन्दोगारस्यक्रमानस्यैव तत्क्रतं भाष्य मितिनीर्ण मिति च नः ख्रुतम्। ६२७-प्राकीयतास्त्रग्रासन मस्यापि कानिर्णये स्यादा निदान मिति।

खयास्य व्याख्यानग्रें लो तनटिलेति प्रमस्येव विपिश्वताम्। परं पौरा
रियानमतप्रवलकालप्रभवत्वादस्य वज्जनेव पौराणिकमतानुस्ता खिष व्याख्याः

दश्यन्ते। तद्यथा—'पञ्चाभ्रत्कोटियोजनिवस्तीर्णेति एथिवी (१२ए०)'-इति,

पर्वतोऽिष पद्मच्छेदात् पूर्व मन्तरिक्चे वजित स्म (६४ए०)'-इति, पद्मच्छेदात् पूर्वे पर्वतस्य (६६ए०)'-इति, 'उभयनािष द्येच्छेदकभावेन सम्बन्धः

॰—— ॰ तेषा मिन्द्रः पद्मानच्छिनत् (६७ए०)'-इति, 'पिनाकम् ॰—— ॰

दश्याकारं धनुरुचते; तच रूितो महादेवीय मेव सामान्येन (३८५ए०)'

-इति च। नैरुक्तविज्ञानभावावग्रमे चासमर्थ स्वासीत् स इति च

गन्यतेऽनानेकन । तथािह—'विक्रतत्वं न्योतिषः भीतत्वात् ज्ञासद्यद्विभ्यां
वा (४२०ए०)'-इत्यवमादीिन समालोचािन।

नैरुत्तशासनात्तस्य बज्जन ज्ञाननेत्रोन्मीलन मिष प्रतीयतेऽन। तदाथा— 'यमः — मध्यस्यानवायुः (४०८ए०)'-इति, 'यमः ०—० = अस्तमयावस्य खादिख उचते (८८४ए०)'-इति, 'विष्णुः=तीत्ररिसदारेण सर्वेत्र ह्याविप्रति (८६३)'-इति, 'खदितिः ०—०=ऐतिहासिकानां सते देवसाता,
नैक्तानां सते खदीनादिगुणा, खात्मपचे प्रकृतिः (८०१ए०)'-इति च।
'पञ्चननाः'-इतिपदस्य खास्त्रानावसरे प्रदृत्य यच्चाधिकारितं च विचारित मितसुन्दरम् (१८५—१८० ए०)। 'यनैकार्यानां पदानां सिनपातः, तन्नैकं तस्य वाचकं भवति ; खन्येषां निक्त्या योजनं कर्त्त्य मिति
मर्यादा (१२ए०)'-इत्यादिर्थास्थोपदेग्रच तस्य नूनं सूस्यवानेव।
'रचयोरभेदः (१३ए०)'-इति, 'डचयोरेकत्स्सरणात् (१४ए०)'-इति,
'ववयोरभेदः (४५०ए०)'-इत्येवमादयः तस्पदिर्णितविधय उणादिपदसाधने
भवन्येव वज्जन सह्यकाः।

निधग्रुसमाम्रायिकदा अपि भवन्ति परपाठा इति चेह ध्वनितम्। तद्यथा—'सतीकम् ॰——॰ ध्यत्र स-प्रब्दे अवग्रहकरणं परकाराणा मिम्पायस्य वैचित्र्यात् (११८ए०)'—इति। ध्यस्मन्मते तु सतीक मित्यस्य तथिव निर्वचनं कार्यम्, यतो नैव विरुद्धोत 'स। तीकम्'—इति परग्रन्थः; तस्यापि संहितावन्त्वने व्यपदेप्रात् तदिरोधस्यानुपेच्यणीयत्वात्। वस्तती 'स्मृतीकम्'—इत्येव नैधग्रुकम्; न पुनः सतीक मिति। एवं हिक मित्यादेनिवचनावसरे (३२८ए०)'—यदुक्त मेते निपाता इत्येव, तदिप परग्रस्थविरोधान्तिन्दनीय मेव। तत्र त्वस्मन्मते 'एते नव निपातसमुदायाः' —इत्येव वक्तुं यक्तम्; अन्यवाध्येवं समुदितपदद्वयस्य पदत्वने परिग्रणनं द्वस्यत एव हि निधग्राविति। सायणाचार्यस्त च्यामाध्यादौ हिक मित्यादौनां परपाठरौत्येव व्याख्यान मिलखत्; न तु निर्वचनरौत्येति प्रथ्यत्वदं खग्रस्थापमानं किल देवराजः।

खोमण्ट्रिवंचनावसरे त्वेकच परग्रत्यमर्यादाभक्षभिया उणादि-स्चस्य यास्तीयनिवंचनस्यापि ध्वनितोऽनादरः। तथाचि—"उणादौ तु ०—० वीयते तदायुना खोम। तथाच निरुक्तम्—'यानिरन्तरिच्यं मचानवयवः परिवीतो वायुना (२ भा० १८८ ए०)'-इति। इदं निवंचन मेतत्परकारयाः प्राक्तस्याचेययारनिममतम्; वीत्यस्मिन् स्वत्रष्टिति-त्वात्"-इति (२६ए०)। वस्तुतो यास्त्रोनापि पदकाराभिमत मेव निरुक्तं त्योम यवन मिति (४ मा० २२६ए०); परिवीत इति तु नैव योम-निर्वचनम्, स्रिप संहितापद मेवेत्यतो स्वम स्वाच तस्त्रते देवराजस्य। स्रिपवा उगादिस्च च दूष्यो स्वास्य तात्पर्य मिति सर्व मनवद्यम्।

इहानेकच निगमस्यान्वेषगीयता च प्रतिपादिता खकग्छरवेगीव। तथाच १७, २१ (३), २२, २३, २६, २८, २६, ३१, ३३, ३४, ३४, ४१ (२), ४५, 8ई (३), 80 (२), 8८, पूई, पू७, ई१, ई२ (२), ई४, ईई (२), ई७, ०१, ७८, ८३, ८४, ८६, ६० (२), ६६, ६५, १०४, १०६, १०७, ११० (२), ११२ (२), ११३ (२), ११४, ११५, ११६ (२), ११७, ११८, १२२ (२), १२३, १२४, १२४ (२), १२०, १२८ (३), १३५, १३६, १३०, १३८, 280 (2), 285, 286, 242, 249 (3), 269, 265 (2), 266,१७३ (२), १८०, १८८ (२), १८६, १६१, १६४, १६६, २००, २१७, २१६ (३), २२१ (३), २२२, २२३, २३०, २३२, २३३ (४), २३४, रह्म, २८०, २८६, २५६, २६६, २६८, २००, २०४ (२), २०५, २०६, २००, २८०, २८४, २८८, २६०, २६० (३), ३०१, ३०२, ३०६, ३०० इरप्, ३३०, ३४२, ३४४ (२), ३४५ (२), ३४८, ३४८ (२), ३५०, ३५१ (२), ३५६ (२), ३६०, ५६१ (३), ३६२, ३६३, ३६४, ३६६ (२), ३६० (२), ३०२ (२), ३०३ (२), ३०४ (५) ३०५ (५), ३०६, इ८६, ४०८, ४११, ४४४ एकेषु द्रख्यम्। नैव मन्वेषणीयलप्रतिपादनं दूषगीयं मन्यतेऽस्माभिः; 'न हि सर्वः सर्वं वेत्ति'-इति-प्रज्ञावत्सिद्धान्तात्, लुप्तभाखीयनिगमानां लाभासमभवाच ; परं यदच ब्राह्मणवादा खपि निगमा इति प्रदर्शिताः ;—'नेकुरानामासि घुष्टा-इति निगमः'-इति (८५ए०), 'देयाः प्रमितार खारभध्य सुत मनुष्याः-इति च (१७७ए०)' -इत्यादयः। त इमे न रोचन्तेऽसम्यम् ; निघग्ट्समाझायस्य ब्राह्मण-

पूर्वभवत्वेन ब्राह्मणीयपदेषु लच्छासम्भवात्, दादणाध्याय्यां निस्ते कापि तथाविधनिगमास्मरणाचेति दिक्॥

खय निरुत्तटीकाया ऋज्वर्यायाः प्रयोता दुर्गाचार्यस्तु नूनं निष्ठयटुव्याख्यातुर्देवराजयञ्चनोऽवरजः, सर्ववेदमास्यद्यतः साययाचार्याच पूर्वजः—
इति तु प्रतिपादित मेव प्ररक्तात्; सम्मित सम्भायते,—सोऽपि दान्तियात्य
स्व भिवतु मर्इति; तच नैसिर्गिकगौडिविदेषदुर्गन्धोपलच्येः । तथाच्चि—
"वन्दनाः—वन्दितारः, लाडगौडादयः"—इत्यादि (२ भा० ४५० ए०)।
साययाचार्योऽपि दान्तियात्य स्व, परं न स दुर्गाचार्य इवापरिमार्जितरुचिः; तेन चि वेदार्थप्रकाणे 'वन्दना'—इति पदस्य 'वन्दनानि, रच्चांसि'
—इति व्याख्यान मकारि । नन्वेवं ऋञ्चर्यायाः परिच्छेदान्तेषु दृश्यमानस्य
'जम्बूमार्गाश्रमवासिनः'—इतिविद्येषयास्य का गतिरिति चेत्, स्वच विद्या
—दिन्त्यापिष्यियप्रदेशेभ्यो जम्बूदेशं गन्तुं प्रस्थितानां पात्र्यानां मार्गे स्व
स्थितस्तदाश्रमः, तत स्व तच तथा विश्लेषया सुपपद्येतितः; न ह्येतेन तस्य
दान्धियात्यतं निरस्ते।

ऋज्वर्णायां निष्ठगट् निक्त्तयोः कर्त्तृपार्थकां सुप्रतिपादितम्। तथा हि—
"यतस्मिन् मन्ते 'खनूपारस्य दावने'—इत्यय मनयोः पदयार नुक्रमः,
समाम्राये पुनः 'दावने खनूपारस्य'—इति मन्त्रपाठव्यतिक्रमेग्रानुक्रमः।
तेन ज्ञायते उन्येदेवाय स्टिमिः समाम्रायः समाम्रातः, खन्य एव चायं
माध्यकार इति (२ मा॰ ४३६ ए०)"—इत्यादि। वाय्विन्त्रयोभिन्नाभिन्नत्विचारोऽप्यत्र दर्णनीयः। तद्यथा—"वायुर्वेन्त्रो वेति कि मेकस्य
पर्यायवचनावेतो प्रव्दो उतामिधेयो भिद्यते ?"—इत्यादिः (३ मा॰
३२३ ए०)। तत्रैव "कस्मात् पुनर्मध्यमस्य प्रव्दद्वयेनोपदेणः क्रियते,
पार्थिवोत्तमयोरेक्षेकेन ? (३३५ ए०)—"इति विचारोऽपि भवेदेव
प्रेच्यावता सभिधेयवचनः। "पात्रस्य इन्त्रपान सिति समास्या (३ भा०
४४५ ए०)"—इत्येवसादि खास्थानञ्च दुर्गाचार्यस्य तस्य याच्यिकत्व मावेदयति। "तासु तनूनपादेवैकः + + + नास्थेव नराण्यंसः; तन्न

नराश्चंसयाजिनां सोचामणीपयोगे कथं प्रयोगः ? (३ मा॰ ५०३ ए०)"— इति तत्प्रचोद्गावन मिष प्रशस्य मेव। "खायवंणे रोदसीत्पप्रस्थं पदम्, तदपेच्येकवचनेन भाष्यकारो निराइ 'रोदसी रुदस्य पत्नी'—इति (४ भा॰ ३३२ ए०)"—एषापि पङ्किरस्य बज्जमूल्येव। "सा च पुनर्याखा (३ भा॰ ३०० ए०)"—हत्यायनुक्रमणार्थवचनचास्य भवेदेव प्रशंसनीयम्। देवानां दैविध्यम् (४ भा॰ ३२२ ए०), पितृणां चैविध्यम् (४ भा॰ १६२ ए०), देवयानपरिचयः (४ भा॰ ३०० ए०), मन्तेषु देवतानिर्णयप्रकारोपदेश-याख्यानं (३ भा॰ ३११ ए०) चैत्येवमादिक मिषी इ द्रष्ट्य मेव।

परं मन्त्राणां इन्दोनिर्णये तु काचित् काचिदि इन्दोऽनुक्रमणीविरोधः परिलच्छते । तथाहि—'सं मा तपन्यभितः (ऋ॰ सं॰ १. ७, २१. ३.)' — इत्यस्या ऋचे। निगीतं तेन पङ्गिच्छन्दः; श्रनुत्रमण्यां तूता मच— "पांता मन्या चिख्वसमी महारहती यवमथा"-इति। स्तदेव क्नो-ऽनुक्रमणीमत मनुख्य सायणाचार्येण तु निर्णीत सियं यवमध्या महादृह-त्येवेति। तत्र हि मध्यपादस्य द्यच्चरन्यूनतेवेतादृश्मतद्वेधे निदान सुप-गम्यते । वलुतन्तु ताटशस्थले इन्दः सन्दिह्यत एव ; प्रदर्शिताया हि ऋची सध्यमः पादो दशाच्चरः श्रूयते, न च दशाच्चरमध्या द्विचलारिं श्रदच्चरा पञ्चपदा काचिदिस्त विशुद्धा रहती पिङ्किवेति ; खतो नूनं चिन्तनीय मेवैतस्या ऋचो विराड्-यवमध्या नाम महारहती क्न्दः उत खराट-पणा नाम पङ्किच्छन्दः ? इति। ईटक्सन्दे हापनीदनायैव स्तः पिङ्गलाचा-र्यस्त्रे-"बादितः सन्दिग्धे, देवतादितस्व (६, २१. ७, १.)"-इति। एव-ञ्चास्या ऋचः पाङ्कसूक्तमध्यपतितत्वात् पिङ्कत्व मेव ज्यायः। न जाने कथ मनुक्रमणीकारोऽस्या महाचहतील माख्यदिति। क्वचित् मूलानुरोधती-ऽपि ब्रङ्गक् कन्दोऽनुक्रमगोविरोधो गलेकुठारन्यायेन खीक्तत एव दुर्गा-तद्यथा—''खिभ न इना (५भा० २४२ए०)''-इतास खाउस्य वित्तर्मदीया टीप्पनी च (॥) द्रष्ट्या। सायगाचार्येग तु ऋग्भाष्ये खनु-क्रमण्यत्रोधतो नैस्ताखरसोऽपि किसु हणायितः ? अपि वा नव तेन

तदानी मेघ निष्ताग्रायः स्तृतः ? चान्यया ह्येतदुक्केखोऽपि क्षणं न तच हातक्तेन । वक्ततोऽच निष्ताानुकमणीकारयोः प्रतीयत एव सतभेदः, तत् किङ्कर्त्त्वसूष्ट एवाभवता सिन्ह देवराजः सायणच्य ।

दुर्गाचार्यदृष्ट् निघर्ट्समाझायपुक्तकगति पिकर्प्रमादादिदोषतस् कचित कचिद् भान्तिः प्रतीयते ऋञ्चर्यायाम्। तदाया-निघग्टौ नैगमे कार्छ जहेत्यायखर्छ समाम्रात मेवैकित्लंग्रत्तमं 'नू च'-इति (१भा० ३८८ए ॰ १ ॰ पं ॰) ; तदवलम्बे बोर्स भगवता यास्त्रेन "पुराणनवयोन चेति च"-इति (२भा॰ ४३॰ए॰); निगमचौदाहृतस्तचैव "नू च प्राच सदनं रयीगाम् (ऋ॰ सं० १. ७. ४. २.)''- इति। दुर्गाचार्यस्विचाइ ''अयन्त नू चिदिखेतस्येवार्धसामान्यप्रसङ्गादसमामात स्वोदाह्नतः (४३५ ए॰)''-इति । किञ्चात्रत्ययास्त्रीयमन्यः परपाठविषद्ध इव लच्यते । पर-कारा हि 'नू। चित्', 'नू। च'-इत्येव मवारहान्ति ; निरत्ते तु 'नूचित्' -इति, 'नूच'-इति चेती खनवग्रहणीयावेव निपाती सूचिताविति गस्यते। निधग्ट्समाम्राये तु दिचाएयपि पदानि पदत्वेन परिगणितानि दृध्यन्ते "म् योः (८. १. ४८.), सोमो खन्नाः (८. २. १३.)", देवो देवाचा क्तपा (8. ३. ३८.)"-इत्यादीनि । तथा चैवंविधसन्देहनिरसनाय तादृश्-समास्रायपाठदर्भनञ्चा किञ्चलार मेव। तदच टीका क्रतोऽच वचन मेव भवेच्छरण मस्मादृशाम् ; दौर्भाग्य मेवास्माकं यदि च चच्चर्याक्तो नैवौ-छाधरप्रसार्गं दृश्यते ! अहह एष विरोधः किमु तेन नैव किताः ? दश्मेऽपि एनः नूचिदिवसीव 'नवं च पुराग्यं च'-इत्यर्थः कतो यास्कोने-व्याच्च स एव स्पटम्, — "नूचित्-इति नवपुराखाभिधायका निपातः (१भा॰ ७२ए०)"-इति । तत्रापि नैव दृष्ट्यतेन तत्पद्ग्रसः ? सायणाचाराण तु तंत्र नृचिदिवस्य नवपुराणार्थतापि न खीलता! इद मेवोच्यते 'मुरारे-स्तृतीयः प्रशाः'-इति । तत्त्वतः सायगाचार्यक्रतं तद्याख्यानं तु निक्ता-विरुद्धं पद्रग्रन्थविरुद्ध सिव च प्रतीयत एव 🚩

कचिदि चमूलाटरपदस्यापि याखानं कतं गम्यते । तद्यथा—'सह-

खियाः'-इत्यादिः, 'वायये मन्ते'-इत्यन्ती ग्रन्थः (४भा० ४८७ए०) समा-लोचः। तदेवंविधं खक्तपोलकल्पितपदयास्थानं चातीव विस्मयावच्चम्।

किचित्त मूलपाठेऽपि खसंग्रयः प्रकाशितोऽनेन। तद्यथा—'भाष्य मन'
— इत्यादि (३ भा॰ २०० ए॰)। तच तादृग्राग्रङ्गाया निदानोक्लेख्यो॰
चितस्तस्य; नान्यथा हि ग्रस्तवक्तव्यतादोषो भनेत् सुपरिहार्यः। व्यस्माकं
वल्पधियां न तचासम्यक्तानोध उपनायते। सायणाचार्येणाप्येतदेव
नैरुक्तं व्याख्यान मुत्नुष्टं मत्त्वेव प्रग्नंसापूर्वकं सम्पूर्णं सुद्धृतं यथायय म्यनेदार्थप्रकाग्रे। तत् कथं मन्यामहे दुर्गाचार्यस्येष नैरुक्तपाठसंग्रयो नूनं
धीमतां विचारविषय इति।

मूलोत्तलचाणाना मुदाइरगोषु समन्वयाः खलु टीकालद्भिरवधं दर्श-नीयाः; पर मिन्हानेकच न तथा दर्शिता दुर्गाचार्येगः; ततो दुच बद्धचैव भवेत बद्यासमन्वयसंभ्यस्य दुव्यरिहार्यता च। तद्यथा—परोद्यक्तताना स्चां यसच्या मिसिहतं मूले "परोच्यकताः सर्वाभिनीमविभिक्तिभिर्वुज्यन्ते प्रथम-पुरुषे चा खातस्य (३ मा॰ ३८५ ए॰)"-इति ; रतस्योदा इरणान्यपि दर्शितानि तत्रेव "इन्द्रो दिव (३९६ ए०)-इत्यादीनि; पर मुदाह्नतेष तेषु परोच्च क्षतिगमेषु न हि श्र्यन्ते सर्वा एव प्रथमपुरुष जियाः ; प्रत्युत 'अनूषत', 'गायत', 'अयंसत'-इति तिखो मध्यमपुरुषिक्रयास्त्र। तदिन् क्यं भवेल्ल दाणसमन्वयः ? इती ह रित्तिल तो द्वावनीय मेव। न च तथोद्धा-वितं दुर्गाचार्येण। किच 'अनूषत'-इत्यस्य चिभिष्ठतेति प्रतिश्ब्दरानं, तद्तुगतं सवं तन्मन्त्रवाखानं च तस्य वाखापयग रवोद्भावयति। सायग्रभाष्ये तु 'अनूषत'-इत्यस्य स्तृतवन्त इति प्रतिग्रब्दः प्रदत्तः, तथा न चौपलभ्यते तत्र यूय मिति, स्मुट मप्युत्तं तत्साधनिकायां 'लुङ चित्रये-नात्मनेपदं भस्यादादेशः'-इति । अहो इहैतदपि विचार्यम्-अस्वेक-स्वेवास दुर्गाचार्यस्य वाखाने दोषः, परं सर्ववेदमास्यकारेय सायग्रेनापि 'गायत'—इत्यख वाख्यायां कथं न याख्वीयन त्यावेदा इरणमर्यादा परि-रिच्चता ? गङ्जिकाप्रवाह एव कि मत्र वीज मिति।

'एम चाखानसमयः'-इत्येतन्नैक्तवचनस्य (६ भा० ३८२ ए०) दुर्गाचाय-क्रतव्याखानदर्भनाद् गम्यते नून मेतत्यचितं महाभारतं निक्ताच प्रदेव प्रगीत मिति ; तदेतादश्व्याखानं तु पौर्वापर्यचानविध्रेगीव क्रत मिति कालचानक्रतत्रमाणा मैतिहासिकानां भवेद्वास्यास्पद मेव। स्व मन्य-चापि वक्जवैव विद्यते स्मृटम्।

कचिदहो चैकालिकाभावविधिष्यस्य मन्त्रकमलस्यापि सुगन्धोऽवापि तेन;
दृष्टच कचिक्रियाकार मपि साकारम्। खित्रास्भीरमूलजलधौ दिग्सम
स्व तच तच तदीज मनुमीयते; नान्यत् कि मपि। तद्यथा—३भा० ४४३
ए०३—६ पङ्गयो द्रख्याः।

कचित् पदग्रयविरोध सुररीक्तव च क्रतं नेरुक्तानिगमयाखान मेते-नातिपिक्तिसम्चेन। तद्यथा—वराङ्गिगमयाखानावसरे तिमेरूप मिद मिति मन्त्वेशेत्तम्-'लेषितः = सन्दीपितः'-इति (३भा० २६ ए०)। पद-संहितायां तु 'लाऽइषितः'-इति सावग्रहपाटः श्रूयते। तथाचावग्रस्यते बङ्ग्क्षपदकारस्य प्राक्तस्यस्पे क्ष्मित् विषेत्रप मिस्र मिति। रवञ्चानयोः विरोधः स्मुटम्। नून मवगतञ्चेष विरोधक्तेनापि वेदार्थपट्रना; स्रत रवानुपद मृत्तम्—'नान्यथार्थ उपपद्यते'—इति। 'ऋन्यथा' पदकारनये 'ला ऽइषितः'—इत्यवग्रहानुरोधतः लिषेत्र्य मिद मिति स्वीकाराभावे इति च तद्भावः। रत्व प्रौिष्वादमान्त्रम्; सायग्राचार्थेण तु पदकारमत मनुस्त्य कृत स्व हि लेषित इति पदस्य 'लया प्रेरितः'—इत्यय मर्थाऽसक्तत्। वक्ततोऽस्माभः सर्वत्र तथैवार्थः कल्पनीयो यथा न विष्योत पदपाटः! स्याभे पदपाट मवमत्यार्थकरग्रन्तु साहस मेवेत्यन्त्र कास्ति वक्तव्यता।

रव मनुक्रमणीकारस्य भौनकस्य, कल्पकारस्याश्ववायनस्य च मतिकद्व मिह प्रतीकोपादान मिष बच्यते। तद्यथा—चाचरु चासा मिति निरुक्तोदाह्वतिगमस्य व्याख्यानाय चिम वो देवी मिति प्रतीकोपादानं तह्याख्यानं च दरुवं मत्कृतया टीप्पन्या सहैव (३ भा० १६० ए०, †)।

खस्य वैज्ञानिकज्ञानामावोऽपि योतितोऽच वज्जच। तद्यया—'विछतज्योतिष्कः'—इतिनैक्त्रपदस्य याख्यान मृत्तम्—''तद्धि तस्य विद्यतं ज्योतिः, शौतलात्; इतराणि उद्यानि ज्योतींषि स्वर्यादीनि, तान्यपेद्य (३ मा॰ ६६ प्र॰)''—इति। खभावस्यान्ययामाव एवोच्यते विकारो नाम लोके; तद्यदि हि पूर्व मुष्ण मनन्तरं चन्द्रमः-सम्बन्धात् शौत मिति स्याद् विज्ञानवेद्यं चान्द्रमसं ज्योतिः, तर्ज्यवोपपद्येत चन्द्रवाचकस्य 'दृकः' —इतिपदस्य यास्त्रीयं निर्वचनं 'विद्यतज्योतिष्कः'—इति। खभावशीतस्य तु विद्यतल मेव किन्नामित संश्योऽपि नोङ्गृतः किसु दुर्गाचार्यस्य ?।

रवं यदा पौराणिकाखानघनघटाभिराच्छ्तं वैदिकं न्योतिः, तादृशे रव निविड्रान्धकारम्रे भारते यतोऽयं जातो दुर्गाचार्यः, ततोऽपीच म्हञ्चर्थायां मूलाभिप्रायविरुद्धानि मूलासम्बद्धानि च बह्नन्याख्यानानि दृश्यन्ते। तच, मूलाभिप्रायविरुद्धं यथा—"रव मुचावचैरभिप्रायेर्क्षवैणां मन्तदृष्टयो भवन्ति"—इतिनैक्तस्य व्याख्यानग्रेषे "मन्त्राणां द्रष्टारो भवन्ति,
न तु कर्त्तार इत्यमिप्रायः (३ भा० ३०६ ए०)"—इति । न चाय मिनप्रायो मूलकृतो याख्यस्थित गम्यते । तत्त्वतन्तु व्यनिर्देष्ठकालिकानाः
मितप्राचीनानां ग्रष्टादीनां दृष्ट इति, युगारम्भकालिकानां प्राचीनानां
प्रोक्त इति, मध्यकालिकाना मनितप्राचीनाना मद्यतनीयानाञ्च क्रत इति
व्यवहारः समार्थ एव । मूलासम्बद्धानि च यथा—"सप्त सिन्धून्, स्यन्दनाः
व्याकाग्रनदीः, एला च इला चेत्रेवमाद्याः (३ मा० ४४३ ए०)"—इति ।
किञ्च "समारोहणे = उदयगिरौ"—इत्यादि (४ भा० १०२ ए०) व्यास्थानन्तु ततोऽप्यधिकं विचित्रम्; तथा "इह् कथं चन्द्रमा मध्यस्थानः?"—
इति खारब्धविचारस्य समाधान मिष (४ भा० १०२ ए०)।

स्वमिष यास्तीयवचनयास्थानानुरोधात् तस्य वज्जचावितयवादित्व
मधीच्च यच्यते। तद्यथा देवताना माकारिवचारप्रकर्यो—''तदाज्ञः 'नैतदिन्तः
यहेवासुरम्'—इति। × × × 'तद्यथा—च्यिः, वायः, च्यादित्यः, एथिवी,
चन्द्रमाः—इति'। प्रत्यच्यत रतान्यपुरुषप्रकाराणि, इत्येतेषा मतोऽन्यथाभ्यपामे दर्यचानिः स्यात्! न चैतदिरुम्। तस्मादपुरुषविधा स्वमादयः,
तत्सामान्यादद्या इन्द्रादयोऽप्यपुरुषविधाः, न चि मनुष्यत्वे तुत्त्ये केचिदाकारियाः केचिदनाकारियः इति, तथेव देवताना मधीच्च न्यायः।
तस्मादपुरुषविधा इति (३ भा० ३३६ ६०)"—इति। रत्तेन स्वम्प्राद्यन्तःपुरुषस्थान्यन् मध्यपान्त मिति स्मुटम्। एवं भगवता यास्तेन एथियाः
विद्याभाष्ट्रन्यतं वर्षितम्—''अपगतभास मपच्चतभास मन्तिच्चित्तमासं
गतभासं वा (३ भा० २००)"—इति। ततस्य दुर्गाचार्येण क्षयाच्याः
भवति एथिवीत्यवगतम् (३ भा० २०० ए०)। तत रव पौराणिकवर्षितं
राचोर्यसे स्वर्यस्य ग्रच्य मित्यपि तस्याभूद्वा विदितम्।

परमन्तःसारभून्यो वंभतरु चन्दनवनस्थाऽपि न कथ मि चन्दनायते ! दुर्गाचार्यः खलु देवताना मधुरुषविधत्वं व्याख्यायाप्यनुपद मनुससारैव पौराणिकमतम् "परे तु (३ भा० ३४२ ए०)"—इत्यादिना । स्राहो काल प्रभावनो मितिविखमः! वेदाङ्गग्रस्यकर्त्तुभगवतो यास्कास्यापि मतं खर्वीकर्तुं मिच्छत्ययम् !! एव मगस्यनन्मचास्थानादाविष पौराणिकास्थान मेवानु -स्तम् ; न तु तत्त्वं व्यास्थात मेतेन ।

किचिरिष्ट याकरणप्रक्रियाखान मप्यपरिस्कृटम्। तद्यथा—'असी'— इति नैगमपदयाखानायोक्तो भगवता याख्नेन 'असी ते वन्तुः'—इत्यादिः खादः। तच असम्कृब्दात् प्रथमादीनां सर्वाक्षा मेव विभक्तीनां वज्जवच-नानां 'जस-प्रास्-भिस्-भ्यस्-भ्यस्-आम्-सुप्'—इत्येतेषां स्थाने "सुपां सुनुक्-पूर्वसवण्यिद्धाद्याद्याजानाः"—इति (७.१.३६) पाणिनीयेन सूत्रेण प्रे-खादेश एवेष्टः। तथाच 'असी'—इत्येकस्येव पदस्य वयम्, असान्, असा-भिः, अस्मभ्यम्, असात्, असात्मम्, असास्-इति सप्तिद्या एवार्था भवितु मर्चन्ति, भवन्ति च यथास्यानं यथानुगम मित्येव मूनतात्पर्यम्। परं दुर्गाचार्येण त्येषा वैयकरणप्रक्रिया नैव तच कण्ठरवेणोद्वीविता; अपि तृतां "'असी'—इत्यस्य 'वयम्'—इत्येवस्यथमया विपरिणाम उपपद्यते"— इत्येवमादि (३ भा० १६३—१६० ए०)।

कचिचे ह पाठक आ मिको क्ति ख बच्चते । तद्यथा — 'इह तूत्तमः (४ भा॰ २०२ ए०)'-- इत्युक्ति आ मियत्येव पाठकान् सध्यमस्याप्यन्वेषणाय ।

क्षचित्तस्य नामिविश्वसावर्त्तमस्यता च परिदृश्यते, या खिल्वदानीन्तनाना मल्यियां तु का कथा, आसीत् सर्वानुक्रमणीदित्तकारषड्गुक्षिय्यादेरिष। तद्यथा—"विस्रुस्येद मार्वस्, युष्यद्याच प्रयोगः—'उतासि'—इति ; तदेतिदृष्ट्यार्थ सुपलच्यते ?"—इति (३ भा० ७० ए०)। खहो कोऽच विरोधः ? विस्रुस्य सहस्रतमप्रक्षोऽपि हि कि नोचेत विस्रु इति! वस्तुतो विस्रु इति गोचनामेव ; न तु खितानाम; प्रासीत् गोचनामत एव प्रायः सर्वयवहारः ; यथाद्यापि दृश्यते यूरोपीयसभ्यानाम्।

क्षचिदि च यास्त्रपदि प्रतिनिग्नार्थस्य चान्वेषगीयतोपदिस्य । तद्यथा — "दयमानोड्डीयमानः काको उन्तरिच्छेणाधक्तात् मां सप्तं दोषाया मनोध्यत्। स्वग्योऽच श्रेषः (२भा० ४३५ ए०)" – इति । नून मिच्च उक्ताति-

रिक्तस्याधसीन म्यातोपदिश्वते; तत्त्वनुचितं व्यत्तिकताम्। तिश्वात्र 'दयमानोडुीयमानः'-इत्यश्रद्धपाठत्तु स्थात्तेष्वकप्रमादन एवः; 'दयमान उडुीयमानः'-इत्येवम्पाठेनेव भवितव्यम्; पर मिच्च 'दोषायाम्'-इत्यपि पाठः किं निपिकरप्रमादादेव सम्पन्नः ? न च्चि 'दोषा'-इत्यव्ययस्य युज्यते तथाविधं रूपम्।

निगमान्वेषणीयता तु नज्जन्तेगेपिदछा। तद्यथा—"जामिण्ब्दस्य (चितरेकार्थस्य) पर्योच्यो निगमः"—इति, ततः "एतस्य (वालिण्रार्थस्य) चितरेकार्थस्य) पर्योच्यो निगमः"—इति च (२ भा० ४६१ ए०)। जामिण्रब्दस्यातिरेक-वालिण्रार्थयोर्भन्तात्मनिगमप्रदर्शने देवराजोऽप्यमवदसमर्थ इव (१ भा० ४००ए०)। सायणभाष्यदर्शिनो वयन्वितरेकवाचिनस्तस्य निगम मिष् पण्याम एव—"जामि ब्रवत चाय्यस् (ऋ०सं० ५. ८. ३.)"—इति। 'जामि, चितरेकनामैतत्'—इत्यादि हि तच सायणीयं भाष्यम्।

वस्तुतस्तु नैघण्टुक्वयाख्यान मेवास्यासी विगमसङ्ग हे मुख्य मवस्त्रम्न मिति
च प्रतीयते; तत्र हि येषां पदानां निगमा नैव विद्यन्ते, इहापि न तेषां
त उपस्त्रम्ने; च्रिप तत्र खलु येषां पदानां ये च यथा च निगमाः
पदिर्श्वता देवरानेन, प्रायस्त एव तथिनेह च दृश्यन्ते। तद्यथा—तत्र
कोधनामस् पठितस्य हरइतिनैघण्टुक्पदस्य 'निगमो उन्वेषणीयः'—इति
व्याख्यान सुपसंहतं देवरानेन (१भा० २३८ए०); तथेह कोधनामनिक्ताव्याख्यानावसरे दुर्गाचार्येणापि तिव्वगमो नैवादिर्श्व (२भा० २०६ए०)।
परं सायणीयभाष्यसाहित्यान्तस्माभिरवगम्यते एव कोधवाचिनोऽपि हरःप्रव्दस्य निगमः—"खवयाता हरसा दैवस्य"—इति (ऋ॰ सं. ६. ४. १९.
२. । च्रध० सं० २. २. २.)। "तं 'दैव्यस्य' 'हरसः' कोधस्य 'खवयाता'
एथक्कत्तां"—इति हि तत्र सायणीयं माष्यम्। प्रनक्तस्येव हरःप्रब्दस्य
न्योतिर्दिनार्थयोः क्रमात् यो निगमो प्रदर्शितो देवरानेन, तावेव ऋज्वर्थाया मिपः; किञ्च घ्रस्थार्थे यथा मन्त्रात्मनिगमात्रासः स्वितो
देवरानेन, ऋज्वर्थाया सिप तथैवः ध्रहो तत्रैव ततस्थोतं देवरानेन

'उदक्कोक्वाचिनिममो पर्येष्या'—इति, तत एवानन्यम्या दुर्माचार्येणा-पीइ मोन मेवावलम्बितम् (१ मा॰ ३६८ ए॰, २ मा॰ ४५० ए॰)। तथाचाव-मन्यतेऽस्य रुत्तिक्वतो दुर्माचार्यस्यापि वेदविद्या प्रायोऽस्माक मिवासम्पूर्णे-वासीदिति। इन्तास्मादशाना मर्डशिच्तितानान्त्वेतादश्महाईवैदिकग्रस्य-यास्थाने प्ररुत्तिविंडम्बनायैवेत्यनं पञ्चिवतेनेति श्म् ॥

ष्यथं निरुक्तालोचन सुपसंहरित किश्विद् विच्म। सर्वचेव ग्रन्थकालि मिंये स्नर्त्व मेतत्,—प्राचीनार्याणां गोचनाम्ना मेव व्यवहार
स्वासीन प्रनर्वित्तनाम्ना मिति; यथाद्यापि दृश्यते द्रंलखीयादीनां तथा
सिपिटनामनामव्यवहारो दाच्चिणात्यानां भारतीयाना मिषि। ध्वतयव व्यासाश्वलायनपाणिनिश्चीनकयास्कादीनां बज्जलात् तत्तत्कतेव्यवश्चमावी
पौर्वापर्यविश्वमो भवत्येव। षड्गुरुश्चित्यादयोऽिष प्रायः सर्वे तिद्वस्मावर्त्तममा एवासन्; खचैव पूर्वं मयािष यत् सीकृतं प्रातिशाख्यादीनाः
मेककर्वकलम् "नाच वादं पश्चामः (च ए०)"—इति, तदिष तादश्चस्मादेव। तत्त्वतो दृहद्वताक्चच्चीनकस्त प्रातिशाख्यक्वतः श्लीनकात्,
निरुक्तकतो यास्ताच बङ्गवरः; तच बज्जचैव तयोर्नामोक्केखदर्शनात्।
तथािह्य—

"पर मेनं समादाय दिधा क्रता निरुक्तवान्।

पुरुषादः परं यास्तो ठच्चे द्वे द्वेत लृचि॥"-इति\*।

दाखते चैव मेवाच यास्तीये निरुक्तो 'पुरुषानदनाय'-इति।

<sup>#</sup> ब॰ दे॰ १च० ११२ छो।।

<sup>†</sup> निष १ भा १ १८१ छ ।

तथा, "काच्चीवतं सर्व मिति भगवानाइ श्रीनकः।"-इति\*। लभाते चैव भेव श्रीनकीयानुक्रमिणकातोऽपि।

न हि कोऽपि विज्ञः खं भगवानिति वक्त मुत्सहेतेति नून मनुक्रमणी-हःच्हीनको टहदेवताहःच्हीनकात् प्राचीन इत्यवतिस्रते; तथा च षड्-गुरुण्यिकतः 'ग्रीनकीया दण ग्रज्याः'— इति सिद्धान्तः कथं न विजीनो जनमध्यस्थमसीचोदवदिति सधीभिरेव विभाय मिति दिक्।

एवं पाटलाविजय-जम्बुवतीविजय-काल्ययोः प्रखेता पाखिनिः, व्याकर्ण-स्चप्रयोतुः पाणिनेराचार्यात् खन्यो वज्जपरभवसः; न हि व्याकरणाचार्यस्य पाणिनेः रचनायां धाकरणायुद्धिः सम्भवेद्याम, नापि हि महाभाष्यक्रत्पत-ञ्जलिकालपर्यन्ताविभूतेन केनचिद् वैयाकरणेन प्रयुक्तं कि मिप पद मशुद्ध मिति गणियतुं भ्रकाते तत्पर्जातैः कालिदासादिभिस प्रयोगपदुभिः। खस्ति च व्याकरणामुद्धिदोधः पाटलाविजये; उदाह्नतस्य स र्दटक्रतकाव्याल-ङ्कारटीकाञ्चता नेमिसाधुना च्यतसंस्कृतिरोषोदाहरणप्रसङ्गे 'सन्धावधं ग्रह्म करेया'—इति। तत्र ग्रहीलेति वक्तये ग्रह्मेति प्रयोग एवाशुद्धः। अचेदं विचार्यम् ;-अग्रेषग्रेसुषीसम्पद्मस्य, महेश्वरवरप्रसादाह्मव्यवाकरण-विद्यस्, सिद्धवाग्विभवस्, वाकरणस्युक्तस्य पाणिनेवाकरणाशुद्धिः कदापि सम्भवेत् किसु? उत यदि ग्रः ह्येति पदं तेनैव पाणिनिना प्यक्तां स्यात्, तर्हि तत्रयोगवनादेव साध्विति कथं न मन्येत; प्रयोगा चिपि हि पाणिनि-कात्यायन-पतञ्जलीनां साधुत्वनियामका भवन्त्येवेत्यरशीकायत एव सर्वेः। तदेवं, यतः खलु यन्त्रेति पदं न कोऽपि साधु मन्यते; खतस्व ज्ञायते नेदं व्याकरणाचार्थेण तेन पाणिनिना प्रयुक्तम्, नच पतञ्जिलपूर्वका-लीनेनापि केनचिदिति । वस्ततः पाणिनिः खलु महाकवेर्नास्मीकेस वज्ञ-पूर्वभवः ; बाल्गीकीयाद्रामायणात् पूर्वं सूचकाल स्वासीत्, तदोपजात्यादि-वत्तानां कथा तु दूरपराहता स्थात्, खानुष्टुभेनापि च्छन्दसा कि खाने-किको ग्रस्थो रचितो न वेति महान् संग्रय एवेति।

<sup>\*</sup> बृ॰ दे॰ इञ्च॰ १५२ छो॰। † म्ह॰ स॰ १. १२५. १. सा॰ भा॰।

चये च विदुषः सानुनय मभ्यये । — च्यतिप्राचीनग्रश्चानां कालनिर्णये वज्ज विदांसोऽपि भान्ता इवोपलभ्यन्ते, तन्मादृश्स्योक्तेर्भमिवच्दिम्मतत्वे काल्ति वक्तयतित सस्भायत एवाच भमवाज्ञस्यम्; पर मेतदायन्तं सर्वे मेव धीमद्भिधर्यणानुकम्पानयनाञ्चलेञ्चालोचियत्यम्; च्यार्यभाषयोपनिवज्ज मिदं नूतन मिति वा, च्यावर्जनाराश्चितोऽपि किञ्चिद् ग्रहणीयं क्वचिल्लभ्यत इति निञ्चियेव वेति। छपि चेह्र याकरणाश्चित्व सम्भायते; सर्वदा वैदिकग्रश्चालोचकस्य स्वोचियस्योक्तावकामतोऽपि झान्दसपदप्रयोगस्या-वश्चमभावितयान्यच महाईग्रश्चेष्यपि तथा दश्चलात्। च्यतस्वोक्तं केन चिल्लोकिकप्रयोगनिष्ठणेन कविना—

"गुरुनटदेवज्ञभिष्ठक्को नियमुखगङ्गाणि यदि न स्यः। व्याक्षरणभीता व्यपणव्यन्यगाः क विचरेयः॥"—इति। (सुभाषितावितः १२०१)

किलाता। संवत् १८४८। खी॰ १८८१।

चहमपि श्रोतियः, श्रीसत्यव्रतश्रमी ।

(काश्यप-चट्टोपाध्याय-भट्टाचाय-श्वावसयान्वयः, सामश्रमीतिलब्धोपनाम, सामगाचार्य इति प्रसिद्धश्व.)

### BIBLIOTHECA INDICA;

A

## COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

NEW SERIES,

Nos. 593, 596, 613, 626, 664, 711, 723 and 801.



## THE NIRUKTA.

WITH COMMENTARIES.

EDITED BY

PANDIT SATYAVRATA SAMASRAMÍ.

VOL. IV.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS. 1891.

# निक्ताम्।

## (निघएर-भाष्यम्)

जम्बूमागीश्रमवासि-भगवदुर्गाचाय-विरचितया

ऋज्वर्थाख्यटीकया सहितम्।



वङ्गदेशीयासियातिक्समाजाभ्यर्थनया व्ययेन च

काम्यधीतवेदादि-वङ्गसामगेन

**श्रीसत्यव्रतसामश्रमिभदृाचार्य्ये**ण

समादितम्।

चतुर्थी भागः।

किकाताराजधान्याम्

वाप्तिसासिणन्यन्ते सुदितम्।

श्काब्दाः १८१३॥

## ॥ नैरुक्तश्रुतिस्ची॥

ष्यय यास्तीयेऽच निरुत्ते, तत्स हैवेह प्रकाशितयोः टीकाटीप्यन्योस, या श्रुतयः स्पृताः, तासां प्रायः सर्वासा मकारादिक्रमतः प्रतीकस्वरूपम्, तासु यथास्थानानिर्दिष्टस्थानानां यथालस्यं स्थानादिनिरूपस्था प्रकाशयामि ।

#### 羽.

भाग ए॰

खां सुरं सुरु देव \* १ । ३२ ८,८८५,८५५,१५३

खाकूपारः सिननो मात ॰ २ । ८८६

खानत्समुद्रः प्रयमे ... ३ । ८८६

खानत्समुद्रः प्रयमे ... ३ । २९३

खान्तान न मिनः ... २ । ००

छान्तीन दीयः स्ति मित् ३ । ३०५

खान चा या दि वीतये २ । १०५,९२१

खान इन्द्रस्य दासुषो ... ३ । ३८०

खान ये प्रयोगमानायानु हि ६ । ३८५

खान ये मण्यमानायानु ८ ८ । १६३

खान ये वसुन्यः प्रातःसवने ३ । ३६५

भा । ए॰ असये समिध्यमानाय 21880 च्यमाविमञ्चरति † ... ₹ 1 842 ख्यमाविष्णु सजीवसा ‡ ३। ३८६ खियां होतारं मन्ये ... ३। १७८ ष्यिः पविचं स सा 🖇 ३। ८० चामिः पशुरासीत् ॥ ... १ । ३२५ खियाः पूर्वेभिक्टिषिभिः ३। ३८८ स्रिः सर्वा देवताः ... र। ४६७ e58,835,035,875 | 5 8 | 800 चिमिं गौभिं ह्वामहे ... ४। ४०० अमि चित्ता न रामा ॥२००,२०२ ष्यिमिनेन्द्रेण वर्षाम ... ३। ३६ चिमित्रो दीधितिभिः ३। ५५ अभि सम खावह\*\* ... ३। ४८२

<sup>\*</sup> ते॰ सं॰ १. २. ११. १। † ते॰ सं॰ ४. ०. १. १। ‡ ते॰ सं॰ १. ३. ०. १। ९ ते॰ सं॰ ५. ६. ८. ३। ते॰ खा॰ ५. ८. १३। काउ॰ गट॰ १८. ६. २०।

(खिग्नः पग्ररासीत्, तेनायजना — वायः पग्ररासीत्॰ — •स्रयः पग्ररासीत्॰

— इत्यादि स्त॰ ब्रा॰ १२. १. १३ — १५। ६. २. ३. २२; ० १. ४. १०।

ण तै॰ सं॰ २. ९. ९०. २।
\*\* तै॰ सं॰ २. ५. ९. ४. । तै॰ न्ना॰ ६. ५. २. २। मतः न्ना॰ १. ४. २. १६।

मा। ए॰ खिमयीः पुरस्तिपुरं 03815 ... ३ | ३८६ खिमयाः पुरो दीप्यमाना ३। ३८६ खिम मादित्यः सार्य... ३। ५8 र्षायमीळे ३।३२७, ३०६, ३८३ खिं मिथला प्रहरित १। ३२२ खिम मह्यति सोमे राज० २। ४१५ स्विशिष्टिस जन्मना ... ४। ३६८ चिमिरिव मन्यो ... २। ४७,१२६ ... इ। ३७५ खिमिगीयचा सिवतोिषाचा ३। ३६६ ष्यिमिर्चीतिः ... ३।३८६ स्मिर्दे देखो होता २। ४८२ स्विमिर्न ये माजसा ... २।३२० चिम्रिर्द्धा दिवः ककुत् ४। ३५२ चिमिर्वा इतो विष्टं \* ३।३२८,४१० समिर्वा एष वैश्वानरः ३। ३८०, ४३० च्यमिवींग् भूता मुखं ... ३। १८० स्विविधः सूर्यस्ते वै वाजिनः ३। ३५६ ष्यमिवे देवतानां भूयिष्ठभाग् ३।३१० चिमिने देवता प्रथम सहः ३ । ३६५ ष्यिमें देवयोनिः ... ३। ५,२८१ अभिने देवानां सेनानीः † ३।३८१

भाः। ए० खिंब देवानां होता 21865 --- \$ 18 48, \$=8,8\$€,8EE क्रियें देवानां होतासीत् ३। ६१ चिमिवैश्वानरः प्राचावयत् २। ४४३ चिमिवेश्वानरः सोमस्य 🗦 । ४२० चित्रिवें सर्वा देवता ३। ३०८, ३१० चित्रवें खर्मस्य लोकस्य ३। ३८६ --- ... 8 । ३६२ चिमिहिं भूयिष्ठभाग् ... ३। ३०० चिपिस विष्णो तप.उत्तमं ३। ३६६ अमीपर्जन्याववतं ... ३। ३४८ चयीषोमाविमं सु मे ... ३। ३४० चामे देवां इहा वह ... ३। ३४८ षये मरुद्धिः सभयद्भिः ३। ४५२ खरे मेदसो एतस्य ... २ । ३८५ चमे यत्ते च्रस्तेन ... २ । ८५ ० अमेरपत्यं प्रथमं सुवर्गां ५ र। 88३ चयेर्वा चादित्यो जायते ३। ३१ ८ अमेवे धूमो जायते ॥ ₹188= च्यमे वाजस्य गोमतः ... ३। ४५० चामे त्रतपते त्रतं ... इ। ३०६ चयेक्तनूरिस ... २। १६३

 <sup>&</sup>quot;चिम्निवा द्वा दिए सुदीरयित" — द्ति म्त० ब्रा० २. ४. १०. २।

<sup>† &</sup>quot;तथा च त्राह्मणान्तरम् — अग्रिवे देवानां सेनानीरिति" — दत्यादि म्ह॰ स॰ १. १. १. १. सा॰ भा॰। "अमिन देवताना मनीकं सेनाया नै सेनानीरनीकम्" -इति श्त॰ ब्रा॰ ५. २. ५. १।

<sup>‡</sup> ते० खा॰ ५. ११. ५। ते॰ एं॰ १. १० ५. १—४; ९. १—४।

<sup>ं</sup> तै॰ त्रा॰ १. १. १. ६. ४। "खग्ने रेवी हिरखम्" इति एत॰ त्रा॰ ५. २. ५. १।

च्यमेस्त्रयो ज्यायांसो ... ३। २०८ खङ्गादङ्गात् सम्म० ३।२५६,२०8 छा दिसो नः पितरो ... १।१६८ चानस्य नाभावध्येक मर्पितं ३। ३२३ ष्प्रजा मेकां लोहित- 8। ३०० ष्यजोत्त्वीदिश्वना ... ३।१०२ खञ्जन्ति ला मध्यरे ३। ४८६, ४६१ खितदव सारमेयी ... १।२०६ चातिष्ठन्तीना मनिवेश्नानां २। २१० ष्यत्रा ते रूप मुत्तमम् ३।१७५ चाचा ह गोरमन्वत २।१८४,४०४ 3315 ... ... ष्यथ केन ब्रह्मलं ... २। ६८ ष्यथ तत्॰ — ॰त खादित्याः ३। ४३० खय य इमे याम इष्टापूर्ते 8।३०० चय यत् स्यानीं परास्यन्ति २। २६३ ष्यथ ये। इन्यां देवता सुपास्ते । ३।३२२ ष्यथर्वां पितरं देवबन्धं ४। ३२४ ष्यथात म्बन्दां स्वेव यतिषज्ति इ।३०० खघातो ब्रह्मणः परिमरः र। ४५१ च्यथातो विभूतयोऽस्य ३। ३२१ खया देवा दिधरे च्यवा हम् २। ४३० ष्प्रयेतयोः पथार्न कतरेग ४। ३०५

भागपुर चर्येष वैश्वकर्मगो ‡ ... ४।११६ चयो खल्वाजः कोऽर्हति ३।१६० च्यदन्तकः पृघा चदर्गता मस्जो ... 8 | 28 च्यदाच्ने पौरुकुतस्यः ... २। ४२० चिदितिचीरिदितिरन्त॰२।११०,८६८ खदितेर्द्वो खजायत ... १।२०३ चादितेर्भिचावराणी ... 8। १६६ चटश्रमस्य केतवो ... २। ३१८ चडीदिन्द्र प्रस्थितेमा... ३।२०५ अञ्जो वा एष प्रातः ऽ ३।३६० चया चिन्न चित्तदमो ... २। ४३५ च्यदा मुरीय यदि ... २। २६६ अध जिक्वा पापतीति २। ४३३ खधोरामः सावित्रः॥ ४।२००,२०२ अध्यापिता ये गुरुं रा ... र। १०२ च्यध्वयं भरतेन्द्राय ... ३। ६ अध्वर्यवो यो दियस्य ... र। ३५% च्रध्वर्या इत्याइयते ... ३ । १२० खिध्रावै देवानां प्रमिता ३। ६8 चिष्रिगो श्मीध्वम् ... 31 48 चानवीं यह मं मन्द्रजिक ३। २४३ व्यनर्शरातिं वसुदा सुप ३। २४१ च्रथेन्द्रो वै देवतया ... । ८। ८ चनाध्य मस्यानाध्यं २। ४३०,४३१

<sup>\*</sup> भ्रतः त्रा० १४. ७. ५. ८. (श्वसम्पूर्षः) । क्रान्दो॰ उप० ६. २. ३. ४।

<sup>†</sup> म्रत॰ ब्रा॰ १४. इ. २. २२। ‡ श्रत॰ त्रा॰ ४. ५. ६. ५; ८. १. ९. ०।

<sup>🐧 &#</sup>x27;खदुभ्यो 🕫 वाज्यग्नेश्यः सम्बभूव' ५. १. ४. ५ ।

<sup>| &#</sup>x27;खाश्विनावधीरामी' म्रतः त्राः १३. १. ११. ५ ।

<sup>¶</sup> सायणाचार्येण लस्य वचनस्य लुप्तमाखीयलं स्त्रचीतम्। ऋ॰ सं॰ भा॰ १. १. १. १।

खनु ला माता मन्यता \* ३।६२ चानमळी चर्च यानुमतिः ४। २१५ षानुष्यनुस्तोभनात् ... ३।३०० चनूपे गोमान् गोभिरचाः ३। २० ष्यनं वा इक्री ... ३। ४६९ व्यवसयपाणसयमनोसय० ४। ३०२ ष्यद्वादिनीं ते सरमे ... १। २०५ ष्यन्यतरोऽनष्ट्वान् युक्तः २। ४५० ष्यन्यदेवाऋर्विद्यायाः ... ४। ३०० चन्य सूष लं ... ... 8 | 270 चान्विद्नुमते त्वं ... 8 । २१५ ष्प्रप्रयं गोपा मनिपद्य ० † ४। ३६९ ष्प्रपद्धं गोपा मिलाइ १। ३६६ चापध्य मस्य महतो ... ३।१४८ खपाः सोम मक्त मिन्त्र ३। ३३६ ष्यपागृहन्नस्तां मत्तेभाः । २६५ च्यपाङ प्राडेति खधया ४। ३८४ चापाडोचादुत ३। ४४४,४४६,४५२ चापा सुपस्ये महिषा ३। ४२४,४३६ च्यपां प्रपीन ममे ... ३।३८९ च्यपेच्चिमनसस्पते ... २।१२8 च्यपोघा चनसः सरत् । २३६ चापो स स्वदा वर्गा ... १। ३३६ चप् जाता चायाः ‡ २।२४०

भा०।ए० चनोधि होता यजधाय ३।१८३ चा मुक्येर हिं ... 81848 स्मित छेव दीधया मनीषा ४। ३१८ चाभितर्येव॰--॰इत्यच्चा॰४। ३१६ स्मित वं देव सिवि॰ ३।१८८,84३ चिभि ला पूर्वपीतये ... १। १ 8 र चिभ ला ऋर गोनुमः ... २। ४७ --- ... ३।१६५ चिमि न इळा यूयस्य ... ४। २४२ स्रिभ प्रवन्त समनेव ... २। ४२२ ... ३। ३८६, ३६० स्रिभ वो देवीं धियं ... ३।१६८ स्रिभा सिधा सिजारस्य ३। २०६ चभी ३द मेन मेनो ... २। २६१ च्रभ्यभि हि अवसा ... ३। ३८ चमाजि मदी मरतो... ३। १८६ च्यमातेव पंस एति ... २। २६६ च्यमन्दान्त्स्तोमान् ... १। १५ चमी य ऋचा निह्तासः २।३५२ स्मीव हा वास्तीयाते ... १।१०० चमीवां चित्तं प्रति ... ३।१८८ ... 81 42 च्यमुख्य लोकस्य का गतिः ३। ४१५ अमूर्या यन्ति जामयः ... १। २५६

<sup>\*</sup> तै॰ सं॰ १. १. ४. १।

<sup>† &#</sup>x27;खपम्यं गोपा॰ — ॰ एष वै गोपा च एष तपति, एष हीदं सर्व गोपायित' — इति म्रत॰ ना॰ १४. १. ४. १. १

<sup>‡</sup> शत॰ ब्रा॰ १०. ४. ७. १; १३ १. १९ १८; १. १. १०। 'खमु योनिनी खन्नः —इति च नै॰ सं॰ १. २. ११. १; ५. १, १, १

ध्यम्यक् सात इन्द्र ... ३।२०० खयं यो होता किरु ३। २७८, ४६० ष्ययं वां मित्रावरुणा ... २।२०० ष्ययं वेनस्वोदयत् ... ४। १४२ ष्प्रयं वो यज्ञ ऋभवो ... ३।२०४ ष्ययं स भिक्ते ... ... २ । १६२ ष्ययं द्यावाप्रियवी 80518 ... ष्यय मसिवें श्वानरो でを81年 ... ष्यय सुते समतिस ... २। ८० ष्ययसायी मेवेमाम् .... 2 | 842 ष्ययाडिन्द्रस्य ... २। २६१ च्यया ते च्यमे सिमधा २। ३६२ ष्यये। द्वेव दुर्मद चा ... ३।१५१ ष्यर खान्यर खानि ... 8 | 8 ... ष्यरायि नागो विनटे ... ३।२६३ धर्यो माससद दकः... ३।१०० ष्यचा दिवे बहते ... ३ | २२१ चर्चिष स्याः सम्बभूव ४। १६३ षदी ह वा एष आतानो \* २। २५० विश्वो वोल्हा !!... भा । ए ॰

ञालालगो वल ... ३। १३३, १३५ च्यवस्य निचुस्पुण ... ३। ६५ अवाङ्मुखः पीद्यमानो † 8। ३०8 अविश्षेष पुचाणां दायो ! २।२५६ च्यवीरा सिव सर्य ... ३।२०० अभ्र न्रिन्द्र निचिषे १२।१०७,११५ चान्ना पिनद्धं मध् ।... 8। चारमास्य मवतं १ ... 81 ष्यश्याम वाजगन्थम् ... ३। ८२ ष्यश्रद्धा सन्ते दधक्कद्धां सत्ये १। ५० अअवं हि भूरिदावत्तरा ३।१०८ ख्य वं न ता वारवन्तं ... २। १४२ अश्वल्परो गोम्रमस्ते 8 1 इपूर **च्यश्वादियायेति** ... ₹ 1887 खित्रावेच गच्छतं ... ₹ 1 ₹8€ चाश्विनो ऋागस्य ... २ 1 ३ Cy चित्रिनौ चध्वर् \*\* ... 8 । २५६ श्वश्विनौ वे देवानां भिषजी । ११५६ ... 81 2

<sup>\*</sup> ग्रत० ब्रा०५. १६. १०। "खयी अर्डी इ वाएप आतानी यत् पत्नी"— इति च तै॰ वा॰ ३. ३. ३. ५ ।

<sup>†</sup> गर्भीपनिषदि, शाकल्योपनिषदि चान्वेष्टयम्।

<sup>‡</sup> प्राचीनमनुसंहिताया वचनं वैतत् स्यात्।

<sup>§ &#</sup>x27;स दन्द्रः स एषोऽसपताः'—द्ति श्तः व्रा०१४ ३. ३. १९।

<sup>| &#</sup>x27;वाग् वै वृद्दती, तस्था एष पतिसासादु वृद्दस्पतिः'— इति ग्रत श्रा॰ १४. ३. १. १२।

<sup>¶ &#</sup>x27;वाग् वे ब्रह्म, तस्या एष पतिसासादु ब्रह्मणस्पतिः'— इति म्त॰ त्रा॰१४. ३. १. १३।

<sup>\*\* &#</sup>x27;चश्विनों वै देवाना मध्यर्थू'—इति एत० ब्रा० १२. ४. १. २२।

<sup>†</sup> ते • पं २. ६. २. ६।

<sup>‡‡ &#</sup>x27;खरी वा आदित्य एषीऽश्वः'—इति म्त॰ ब्रा॰ ई. २. २. २. १९; ०. २. ४. १३।

भागए० चायाचारा गायच्यभवत् ३।३६८ च्यष्टाच्चरा वै गायची ... ३।३६८ ष्यदी प्रवासी खदितेः \* १।३०७ ष्यसङ्खाता सच्चाणि २।१००, --- ... eo=, 884 च्यससन्ती सुरिधारे ... ३। १० खसाम्योजो बिस्ट्या ... ३। २८४ च्यसनीते मनो .. ... ४। १४५ ष्यसूर्ते सूर्ते रजिस ... ३।१६८ खसौ वा खादिलोऽग्निः † ३।४०५ चसौ वा चादित्यो गोपा ! 8। ३६६ चिस्ति हि वः साजातां ३।१६8 म्यस्मा इदु प्रतवसे ... ३। ६५ चस्मा इदु प्र भरा ... ३। २२५ ष्यसो ते बन्धः । ... ... ३।१६२ च्यस्ते धत्त वसवो ... ३।१६७ ष्यस्मे प्र यन्धि मघवन् ... ३।१६५ चास्य प्रजातवेदसो ... ३। ३८६ चास्य वामस्य पितस्य २। ४८६, ४८८ --- ३। ३६१, ३०२ खस्य वामस्य ॰ — ॰ इति । ३६६ चस्या ज ष्या उप २। ४८४,४८८ धास्येदु मातुः ... २। २८

भा । ए॰ चाहं रुद्रेभिवसिभग् ... ३। २८८ चाहं च लंच ... यहन् रचं रचतरं ... ३। २१६ चा इ मिस्मि प्रथमजाः ... ३। पू ... 81 ई€ ८ चाहं भुवं वसुतः €351 € ... चहर्वे मिचो ... ॥ १।२०१ यहस्रमा महर्ज्नस्र २।२३०,४५० षाचिरिव भोगैः ... १। २३ षाचौराचे वा उषासानता ३। ४०६

#### आ।

ष्यागधिता परिगधिता ३। ८३ ष्यायावैषावं प्रोडाप्रं ॥ ३। ३६६ चायिमारतीं एश्रिम् श ३।५°२ ष्यायेय मछाकपालं \*\* ... ३। ३२८ ष्यामेया वै प्रयाजाः ... ३। ४९७ चामेयोऽमिष्टोमः ं ... ३।३०० षायेयो वाव सर्वः पशुः ः स्। ६२,१६३ खाघाता गच्छानुत्तरा २। ७५,४६० चा घा वे चाचिम् ... ३।१८६ चा चष्ट चासां पाघो... ३।१६८

<sup>\*</sup> तै॰ चा॰ १. १३ २। शत॰ ब्रा॰ ३. १. ३. ३।

<sup>† &</sup>quot;वैश्वानरा वै सर्वे अयः" — इति शतः ब्रा॰ ६ १. ४. २५। "असी वा खादित्यो बहुज्ज्योतिः, एष उ एपीऽग्निः'—इति च म्रत॰ ब्रा॰ १. २. २. १५। 'खसी वा चादित्य इन्द्रः'-इति च तै॰ सं॰ १. ०. ६. ३।

<sup>‡</sup> ते॰ चा॰ ५. ६. ४। § ते॰ चं॰ १ २. ०. १। ॥ ते॰ चं॰ २. २. ८. १। ¶ स्रतः त्राः १. ८. १. १। क्षतः तेः चं १. ८. १. १। स्रतः त्राः २. १. ५. १२। †† 'बाग्नेय मग्निष्टोम खालभते। खग्निवा खग्निष्टोसः'—इति मत० क्रा० ५. ५. १. २. १। ‡‡ 'बाग्नेयाः पण्वः'—द्ति तै॰ सं॰ १. ५. ९. ३।

भा । ए॰ छा जङ्घन्ति सान्वेषां ... १। ३० चा जातं जातवेदसीति ३। ३६७ ष्याजासः पूषगां रथे ... ३।१८८ खाज्ञान रूं छो वन्यस ३। ४६८ ष्याच्यप्रजगे विश्वजितः ३। पूर् चाराडकपाले रजतं च \* २। ३६० चा तू विस इरि मीं... २। ४५६ च्या ते कारो प्रध्यवामा २।२४६ चा ते पितमंखतां ... ₹ 1808 ष्यात्मगति माचछे ।... २। ३०२ -81820,328,3=8,3=4,3=£, १०४,३३६,७३६,१३६,०३६,००५ चातमयाजी श्रेयान् ! ... ३। ३२२ षातमा वै पुत्र नामासि र। २०४ च्यात्मा वै प्रयाजाः ... ४ । ४६० च्यत्मेवेदं सर्वम् ॥ ... ॥ १ । ३ ८ ४ ष्या ता निष्ठिम ... ... २।१६० चा ता रघं यथोतये... ३। २२ चा ता रमं न जित्रयः २। ३५० च्या त्वा विभ्रानिवन्दवः ... ३। २८६ ष्यादिक्षराः प्रथमं दिधिरे १। ३२१

भा । ए । चा दधिकाः भवसा ... २।२४८ चादाय प्रेनो चभरत् 8 15 € 5 चादित् प्रतस्य रेतसः २। ४१६ चादित्यः सर्वागि भूतानि ११३ षादित्यं बद्धरूप मालभत सर। २०६ चादित्यानिङ्गरसी ४।१८६,३२४ चादित्यास इ वा चाङ्गि॰ ४।१८६ चादियो वा चास्तं ... ३। ३१ ८ चादित्यो वा रष ... १। ३५६ चा दृतो चिमि मभरद् २। ३२० ... ... ३। २६ चा दाभ्यां इरिभ्या मिन्त्र ३। ३३६ चा धावता सहस्यः ... २ । १७८ चा नो नियुद्धः प्रतिनीभिः २। ४८७ चा नो भद्राः क्रतवो यन्तु २। ४४६ चानो भर भग सिन्द्र ३।१६६ चा नो मित्रावर्णा ... ३। ३५० ... ... 8 | 44 च्या नो सिचो वरुगो र् । ३२१ चा नो यद्यं भारती ३। ३४६,४७८

<sup>\*</sup> का॰ उप॰ १. १९. १।

<sup>†</sup> स्त॰ ब्रा॰ १४. ०. २. १०—१८।

İ भ्रत॰ त्रा॰ ११. २. २. १३। 🛮 🐧 भ्रत॰ त्रा॰ १४. ८. ४. २६।

शिका॰ उप॰ ५ २५. २। 'आसीवाग्निः'—इति च मत॰ त्रा॰ ई. ५. १. १०। 'कतम आसीति। योऽयं विज्ञानमयः पुरुषः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्ञोतिः सः'—इत्यादि च मत॰ त्रा॰ १४. ई. १. ७—३१। पुनः—स वा खय मात्मा ब्रह्मा॰ — ॰ आकाममया वायमयसेजीमय आपीमयः प्रथिवीमयः'—इत्यादिः २. ई—१।

श ते॰ सं॰ २. १. १०. ३. 'सीयं'।

<sup>\*\*</sup> खसी वा खादित्यः प्राणः'—इति तै॰ सं॰ ५. २. ५. ४।

<sup>††</sup> लिपिकरप्रमादज एप पाठः; प्रक्षतपाठसु "मा नी मित्री वर्षणो"—इति श्वः सं॰ १. २. ७. १। 'मा नी मित्री वर्षणो खर्यमायुरित्येतत् स्क्रला मित्रगावावपति'— इति च ग्रतः ब्रा॰ १३. १. १८।

भागए० खापः पवित्र मुच्यन्ते \* 专1 8表 ब्यापान्तमन्युस्तपलप्रभर्मा ३। ६६ ष्यापो भूयिष्ठा इत्येका 8 15 = \$ खापो वा खसेर्यानिः ... २। ४१५ ष्यापो वा इद मग्रे 35 15 ... चापो वै विश्वदेवाः ... ₹1 88 ष्यापो वै सर्वा देवाः ... ३। ४१ चापो ह यद् उहती 81358 चापो हि छा मयो भुवः २। ४० 81 83 चाप्तीर्यामः सप्तम मद्यः ४। १२५ खाप दव हरिवा मा... २। ३५ ८ च्याप्रीमिराष्ट्रीगाति ... २। ४९५ चाभि ला प्रूर (रहत्) ३।१६८ ष्यामास पक्त मैरयः ... ३।१८८ खायजी वाज सातमा १। ३२, ५६ ष्यायन्मे ख्रम्भं वनदः ... ३। २१२ खाया हीन्द्र पिथिमिः ... 8 । 800 ष्यायाष्ट्रा सदने ... 8। 8 षाराच्चन मप बाधस ३।११३ चा राचि पार्थिवं रजः १। १०। चा रक्तीरायुधा नर ... ३ । २०० चा रदास इन्द्रवन्तः ... ४।१८३ चा रोदसी चएगादीत ४।१८१ षार्छिषेगो होत्र स्विः २।१६६ च्या वा सुपस्य मद्दा ... १। ५० ष्या विद्युन्मद्भिमेरतः ... १।१८२ इद मु त्यत् प्रस्तमं ... २। ५६

भा। ए० खाविछ्यो वर्द्धते ... २ । ४ - ३ खा वे। देवास ईमहे ... १ । ३५१ खायुः शिशाना द्वमो 30815 च्या ग्रिंगस्य जवसा ... ३।१६३ चा श्रुलार्ण शुधी इवं ३। २३७ चाससायासः प्रवसानः 81 05 चासुरी वे दीर्घजिज्ञी 30518 षासुष्ययन्ती यजते ... ३। ४०४ चास्रो रकस्य वर्त्तिका 天190号 चाहारा विविधा सुताः । ३०४ चाह्य दुरोइणं रोहति ३। २१५

#### ₹,

इळो यजति ... २। ४६६ इति वा इति में मना ... ३। २६० इत्या धीवन्त मद्रिवः ... २। ३२७ इदं वामास्ये चृविः ... ३। ३५८ इदं विष्णुर्वि चक्रमे ... १। २८१ इदं श्रेष्ठं च्योतिषां च्योतिः २। २२५ इदं सवं यदय मात्मा ‡ 8 । ३८8 इदं इविमेघवन् तुश्यं ... ३। ३३० इदन्तेऽन्याभिरसमान- 8 । ४०६ इदं ने। विह्रासदे ... ३। ३८६ इद मह मात्मानं ... २। १०६ इदं पिने मस्त मुच्यते ३। ४०४ 8 1 5 28

<sup>\* &#</sup>x27;पविचं वाऽचापः''— इति म्रत० त्रा० १ १ १ १ ।

<sup>†</sup> गर्भापनिषदि शाकस्योपनिषदि चान्वेष्टयस्। ‡ ब्रुं ७प॰ ४. ४. ६।

भा । ए॰ इन्द्रः पूर्भिर्दातिरद्दासम् २। ध३४ इन्द्र खाण्राभ्यस्परि ... ३।१३२ इन्द्र ऋषीन् पप्रच्छ \* ... ३।१५8 इन्द्रगाथाः भंसति ... २। ३६० इन्द्रं न त्वा प्रवसा ... २।१२० इन्द्र मिद्र गाथिना ... ३। २६० इन्द्रं सिचं वर्ण सिम् ३। ३१५ 058,03年1年... 23६18 इन्द्रवायू इमे सुता ... ३ । ३५६ इन्ह्रस्य नु वीर्याया ३। २६१, २६८ इन्द्राकुत्सा वहमाना ... ३।३५६ इन्द्रामी खपादियम् ... १। ३५२ इन्द्रामी खागतं ... ३। ४५३ इन्द्राभी राचना दिवः इ। ३५३ इन्हाणी मास नारीष 8। २२६ इन्द्रा नु पृष्या वयं ... ३।३५8 इन्द्रापर्वतां छद्दता रधेन ३। ३५५ इन्द्राय गाव चामिरं ... ३।१०३ इन्द्राय रच में एकादश्र ं ३। ३०६ इन्द्राय साम गायत ... ३। २६० इन्द्रायां हासुचे ‡ 30६ । इ ... इन्द्रावस्या यव मध्वराय ३।२१,३५8 इन्द्राविषा टंहिताः ... ३।३५६ इन्द्रासोमा समघणंसम्३।१८२,३५8 इन्द्रे कामा अयंसत ... ३। २६२ इन्द्रेय सं हि दत्तते ... २ । 8१०

मा । ए॰ इन्द्रेगीते तसवा... ३।१५६, २६० इन्द्रो चम्रायि सुध्यो ... ३। २०१ इन्द्रो खसाँ खरदद ... २। २८४ इन्ह्रो गन्धर्वः े ... २। ४ इन्द्रो ज्योतिः ... स । ३८६ इन्द्रो च्यातिर्भुवाच्यातिः ४। ८% इन्द्रोतिभिर्बज्जनाभिनी २। ४१६ इन्द्रो दिव इन्द्र र्रेग्रे .... ३। २८९ ... 8 | 34 इन्द्रो मायाभिः पुरुक्त्यः ३। ३१५ ··· ··· 8180\$ इन्द्रो यातूना सभवत् ... २ । ३५० इन्द्रो वा स्ताभिः ... २। ६८ इन्ही विश्वान् वेकनाटान् ३।२५० इन्द्रो एच महंत्तावेनम् ४। ८४ इन्द्रो वे देवता दितीयमत्तः ३। ३६५ इन्द्रो वे देवाना माजिष्ठो २। ८० इन्द्रो वे दनं इत्वा ... ४। ११६ इन्द्रो वै वनं इनियन् २। २१६ ... 8 | 28 इमं स्तन सूर्ज्खनां ... ३।३८६ इमं चि मनुष्या इन्धते २। ४८७ इमन्तं पश्य द्वमस्य ... १। ३६ इमं नु साम मित्ततो ३।१४७ इम मसे चमसं मा ... १।१८८ इमं मे गङ्गे यमुने ... 3 | 888 35 18 ...

<sup>\*</sup> वृत्तदे॰ ६. १२८, १२८। † मत॰ ज्ञा॰ ११. १. ॥ ॥।

<sup>‡</sup> तै॰ पं॰ २. २. ०. २; ४. २. २। § तै॰ पं॰ ३. ४. ०. १—३।

भाण ए॰

इसां खापः शिवतमाः 81 60 इमा उवां समया ... ३। ३८ इमा गिर चादिलेभ्यो २।२०० --- 8 1 ₹°₹, ₹°€ इमा ब्रह्म ब्रह्मवाचः ... २। ४५३ इमा मये प्रिणिं ... ३। २२६ इसा सू नु कवितमस्य ३।१६१ इसा रुद्राय स्थिरधन्वने ४। ७० इमे दिवा खनिमिषा ३। २२७ इमे वै सहास्तां ते \* २ । ४०० इमे सुता इन्दवः † ... २ । ४३५ इयं शुष्रीभिविसखा ... २ । २३६ इयत्तकः कुसुस्भकः ... 81 2 इय मददात् ... ... २।२३८ इिंघरेश ते मनसा ... २।३६८ इषे लोर्ज ला ... ... २ | ३ ... ₹ 1 ₹ ? ? इह वा सधमाचा ... ३।२३१ इन्ह लखारं ... ३ । ४८१ इन्ह प्रियं प्रजया ते ... २ | ३६३ | इच्च अत इन्द्रो चस्ते ... ३।२४१

इहेन्द्रासी सुपक्षये ! ... १। ५३

इहें इ जाता समवावशीता १। २५२

इच्चेव संमा वि योष्टं ... २।११३

इहैवैधि माप चोसाः २। ४८

भाण ए०

ई,

र्द्रमानासः सिनिक॰२। ३८६,४११ र्द्रणा वास्य मिदं सर्वं... ४। ३५२

ਢ•

उच्चत्रयचो वा स्वः ३।३०८ उत मा यन्तु ... ४। ३३०, ३३१ उत त्यं चमसं नवं ... ४। १८८ उत वा मे यम्सा ... ३।२२६ उत तं सखे स्थिरपीत २। ७०,१३४ उत लः पर्यन्न ददर्भ २। ११८,१३२ उत दिवर्हा स्वसिनः ... ३। २१३ उत नोऽहिर्ब्धाः ... 81302 उत मे प्रिययार्विययाः २ । ४२१ उत वां विच् मदाखन्धो २। ४५४ उत सा ते परुष्णा ... ३। ३० उत सीनं वस्त्रमिं न २। 890 उत स्य वाजी चिपियां २।२४८ उत स्या नः सरखती ... २ । २३८ उतादः परुषे गवि ... 7 18=3 उतामये पुरुह्रत ... ३ । १३३ उतासि मैत्रावरूणो ... ३। ७० उतो लसी तन्वं १ विससे २। ७० 8 । इह्प

<sup>\*</sup> तै॰ सं॰ २. ४. २. १। 💮 🕇 काउ॰ सं॰ २०. १।

<sup>‡ &#</sup>x27;इन्द्राणी ह वा इन्द्रस्य प्रिया पत्नी'—इति स्त॰ त्रा॰ १४ १. ५. ८।

<sup>े</sup> एषोऽपपाटः ; प्रक्षतपाटस्तु "जत्यज्ञयज्ञः"—इति । ते॰ सं॰ ५. २. १. १। 'जत्यज्ञयज्ञ इव वा यचातुमास्यानि'—इत्यादि स्त॰ ज्ञा॰ २. ४. ३ ४८ । तथा 'जत्यज्ञयज्ञ इव वा एप यद्श्वमेधः'—इत्यादि च स्त॰ त्रा॰ १३. २. ८. १।

भा । ए ॰ उत्सनयज्ञो वा एषः ... ३।३०८ उदीरता मवर उत् ... ४। १६१ उदीरय पित्रा जार १। ३२३ उदु च्योतिरसतं 00818 ... उदुत्तमं वर्ण ... 305 | 208 उदु वं जातवेदसं 03年1年 ... ... 8 । २०६ उद्भतासि वराहेगा ... ३। २६ उद् उच्च रचः सच् ३। १३३,१३० उदान खलु वा चादित्यः ३। ८० ... ३ | ११३,३१८ 30518 ... उद्दत्वभा षक्ततना ... ४।१८६ उप प्र वद मगडू कि ... 8 1 80 उप प्रागात् सुमन्मे ... ३ । २३६ उप प्रेत कुश्चिकास्वेतयध्वम् ३।२९४ उप रमध्यं मे वचसे ... २। ३८६ उप स्वासय प्रियवीम् 81 50 उप इये सदुघां ... ४। २३३ उपाव रज तमन्या ... है। ४८५ उपो ष्यदर्भि सुन्ध्येवा २। ४२३ 0年1年… उपोप मे परा स्था ... २ । ३,80 उत् हि राजा वत्या॰ ... १। ०४ उरकरं वैतत्तदुलूखलम् ४। ३० उत् ना लाक मनु ... ३ । ३३५

भा०।ए॰
उर प्रथलित प्रथयित । १०६
उरुप्रया उरु प्रथलि । १०६
उर्वभी वा स्प्रमाः ... ३।००
उर्वभी हास्राः ग्रह्म्वसम् ३।००
उर्वभी हास्राः ग्रह्म्वसम् ३।००
उर्वभी हास्राः ग्रह्म्वसम् ३।००
उष्मतस्त्रिच मा भरा ... १।२५०
उषासानता यज्यहाः ३।४०६
उष्णिगुत्साता भवति ... १।३६७

#### জ.

जर्णमदा वि प्रथस ... ३ । ४०१ जर्द्धा चस्य समिधो ... ३ । ४६३

#### ₹.

ऋग्मिः पूर्वोक्ते दिवि । ३४६,३५६ ऋचान्तः पोष मास्ते ... २। ६६ ... ₹ | 800 ऋचो अद्वरे परमे ... ४। ३५२ ऋजीषी वची ... 33 15 ... ऋजनीती नो वरुणों ... ३।२३१ ऋच मुच्च एवं यने ... 31 Ey ऋतं ग्रंसन्त ऋज् ... 专门 专。 भरतवो व प्रयाजाः॥ C38 | F ... ... 8 | 800 ऋतस्य योगां गर्भे ... २ । ४१५ ऋतस्य हि गुरुधः … ヨーマの年 ... 8 1 680

<sup>\*</sup> जच्ह ज्ञयज्ञ इति द्रष्टव्यम् । † शत् व्रा० १. १. ६ ८ । ‡ तै०सं १. २. १२ २। ﴿ "तथाचान्यचाम्बायते— चिनिः पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते । यज्ञवंदे तिष्ठति मध्येचकः । समवेदेनासमये महौयते । वेदैरप्रन्यस्तिभिरिति स्तर्थः'— इति"— तै० सं ७ ४. ३. ११ १ सा० भा० । ॥ तै० सं २ ६. ११ ५ । शत् व्रा० १. ४. ४ १।

भा । ए॰ ऋतावानं विचेतसं ... २ । ३५३ ऋदूदरेग सखा ... ₹ 1 28€ ऋदूपे चिटदूरधा ○891年 ... ऋध्यास स्तोमं सनुयाम 3135 ऋ भुर्ऋ भुभिरिभ वः स्थाम ३। १३ म्य भुविं खावा जहति 8 | 8 == ऋसु विंग्वावाजइन्द्रो ... 818 == त्रम्यां ला इति ... 31208

₹.

एकं सद्विपावज्ञधा... ३। ३०६ एकं सोम हचे जियते... २ । ३८८ एकः सुपर्सः स समुद्रम् ४।१५६ एक एव कड़ों २। १०० (२), ११५ ... 8150 रकं चमसं चतुरव्यागीतन १। २८८ रकतो दिवस्तित इति पुरा २।३८० एकं पादं नीत्खिदति । २६६ रक्या प्रतिधा पिवत्... ३। पूई ... 81200 रकाचरा जगती ... ३।३०२ रकादश प्रयोजाः § ₩38 1 F ... रकादमाच्चरा वै चिष्ठुप् ३। ३०१ रतत्ते बदावसं तेन ... २। ३५० 31800 एतत्त्वज्ञ योजन मचेति... ३। ३१

सा० ए० रतदत्तरं यत्मवां चर्यां विद्यां धार्प्र रतदस्या खनः प्रये \*\* 8 1 788 एतद वा एतदचारं ... १। ३५२ रतदे तदचरस्य प्रशासने १।३५३ एतदै परममद्यादं यन्मांसम् २।३८४ एतदे यज्स्वयीं विद्यां... १। ३५५ रतदे यत्तस्यःसम्द्रम् । १११ एता उ व्या उषसः ... १। २५ ८ एतामिवे देवान् यजमानो २। ४४२ रतामिर्दासिनोः कचीवान् २।४४८ एता विश्वा सवना ..... ३। ११० एतेन इ वा रेन्द्रेण ... ३ । १५६ एते वदन्ति भ्रातवत् ... ३।३४० एना कुषेण वयम् ... ३। ६६ एना वो खिं नमसा... २। ३६२ ए मेनं एजता सुते ... २। ७८ एवा मही असर वक्त याय ३। २३ एष इन्द्र एष प्रजापतिः १ ३२१ एष ते रुद्र भागः \*\* ... २। ३५८ एष देवो रथर्यति ... ३।२६० एष प्रातः प्रसु॰ ३।५४, २०६, ३१० एव वै गोपा एव ही दं रि १। ३६६ एष इ वा स्वि वृध्यो । १५५ एव इ वा पत्नीष रेती १। ३०३ रिच्च वां विमुची .. २। ३२५

<sup>\*</sup> तै॰ ब्रा॰ १. १. ४. ८। † तै॰ सं॰ १. ८. ६. १। ‡ उपा॰ सं॰ ११. ४. २१। ई मत॰ ब्रा॰ २. ६. २. ६; ५. १।

<sup>|</sup> एे॰ बा॰ १ १६, १५। मत॰ बा॰ १३. ४. १ १५। ¶ एे॰ खा॰ ६ १. ३। • ते॰ पं॰ १. द ६. १। †† मत॰ बा॰ १४. १. ४ ८।

भा । ए॰

रे.

रेस्ताकस्य हरिसन्तस्य ४।१८६ रेन्द्रो यूप मनुब्रूहीत्याह ३।४८७ रेन्द्रो सुकामित्रानो .. २।३३० रेरावतीं नावं ... . ४। ४१

श्राः

खोद्गार एवेदं सर्वम्\* ... १ । ३५५ छोमानं ग्रंथोर्ममकाय ... २ । १६६ छोमासस्वर्षणीधतो ... १ । १८१ ... १ । ३५१ छो मित ब्रह्म ... १ । ३५५ छो मिले तद्चार मिदं १ । ३५५ छो मध्यः समवदन्त ... १ । ३५२ छोषधे प्रति मोदध्यं ... ३ । १११ छोषधे व्यायस्त्रीनम् । १००,१९१ छोषधे व्यायस्त्रीनम् । १००,१९१ छोषधे व्यायस्त्रीनम् । १००,१९१ छोषधे व्यायस्त्रीनम् । १००,१९१

कौषधं वा उवध्यम् ... ३। ६४ वा•

कः खिदेकाकी चरति ... १। ३५२ किं ते छाएवन्ति कीकटेष ३। २०२

भागिक क इदं कस्मा खदात् ... २। ३५६ क ई्षते तुज्यते ... ४।११४,३६६ क्तुम् क्तुद्रियीत्यीप ३। ३६६ कङ्कतो न कङ्कतः नतम इन्द्रः कतरा पूर्वा कतरापरा नदा मर्त्त मराधसम् ... ३। नदा वसो स्तोनं 31 कदु प्रियाय धाम्ने क निकाद ज्ञनुषं ... कनीनकेव विद्रधे नव ... २। ४१७ क्या श्रुभा सयवसः ... ३। ३१५ कम्मंणा पिल्लोको ! ... ४। ३०८ कालिः प्रायानी भवति ... २ । ४६० 81850 कालेर स्यातं यव दयः .. ४। १८० कल्याणीर्जाया सुरगं ... १। २१५ क्यां दिग्धः ... ३। ८३

किसद्वीरः प्रत्यगात्मानम् । ३८५ का देवताः साहाज्ञतयः ३। ८८३

काररहं ततो भिषग् ... ३।१५५

... २ | 828

कायमानी वना त्वं

<sup>\*</sup> बान्दो॰ उप॰ २. २३ ३।

<sup>+</sup> म्रत• ब्रा॰ इ. १. २. ७; € इ. १२। तै॰ सं॰ १. २. १ १।

<sup>‡ &#</sup>x27;खय चयो वाव लोकाः। मनुष्यलोकः, पिल्लोको देवलोक दति। चोऽयं मनुष्य-स्रोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा; कर्मणा पिल्लोकः; विद्यया देवलोकः। देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठसासात् विद्यां प्रशंसन्ति'— दति शतः ब्रा॰ १४. १. १. १४।

<sup>§</sup> काढ॰ खप॰ ४ १. "ऐचत्"।

भा । ए ॰ कि मिच्छनी सरमा ... २ । ४२६ इ।१०३ 8 1 50€ कि मित्ते विधाो ... ३। ५० किं ब्राह्मणस्य पितरं ... ३। ३०८ कुतस्व मिन्द्र ... ... 支1 支38 कुञ्च कुजतेवी ... ३ । ३६० कुवित् सीमस्यापां ... २1३00 कुविदङ्ग नमसा ... 3 1 388 कुविदङ्ग प्रति ... 31388 क्विदङ्ग यवमन्ती ... ३। ३११ कुतिबो खियः ... 8 । ३२५ कुण्ल मिच्छन्ति त्यानि २। ६६ कुइ खिद्दीषा कुइ वस्तो ०२। ३१५ कुछ महं सुरतं 38518 ... क्रगुष्व पाजः प्रसितिं... ३ । १८8 क्तं न खन्नी वि 3091 € ... क्तिं वसान च्या चर ... ३।१०५ श्रीतवासाः पिनाकच् सः 31800 स्थायीव चायेयो ... ३।१६३ क्तमां नियानं हरयः ... ३। ४१५ क्तवााँ अरुविधीमिभिगीत् । २०३ केचित्रिविदो मनाना ... ३। ४०६ ने प्यपिं ने भी विषं ... 81260 को खिय मीट्टे ... 81,800 को अद्य युंती धरि गा

भा । ए० को नु मर्या खिमिथितः... र । ३०३ को नुवां मित्रावरुगी २। ३२६ को उन्वन मस्तो मामहे २। ४०१ को इ व नाम प्रजापति \* 8। ३६८ कौळं वः शद्धी माहतं ... ३। २८८ चेत्रस्य पतिना वयं चोत्रस्य पते मधुमन्तं ... १।

#### ख॰

खादिरं यूपं कुर्वीत ... ३। ३६२

#### ग.

गर्भरघेनाश्विना ... १।२८६ गर्भनिधानीं सनितुः ... २।३५६ गर्भा वा एत उक्षानां ३। ४०६ गातुं स्वावनुषसी 80815 ... गायची गायतेः स्तुतिकर्मणः ३।३६० गायत्री खोनो भूला दिवः ४।१६२ गायचे प्रतिमिमीते ... २। ४६० गायन्ति ला गायनियाः... ३। गाईपयेन पतीष गोभिर्वदी मन्ये ... ३। २६ गौरमीमेदनु वत्सं ... 8 | २३१ गौरीर्भिमाय सिंबनानि ४। २२६ गौर्वा देवता पञ्चम मद्दः ३। ३६५ गौवे देवानां मनोता 8। ३६० प्रास्ता कन्तनपसोऽतन्तत २। ३५६ को नाम प्रजापतिरमवत् ४। १९४ | ग्रहोक्षं वा रतत् ... ३। ५८

नैति शा० १.२.१०। 'को नामासि प्रजापितः'—इति शत० ब्रा० १९.२.६ १।

घ.

घतज्ञदा मधुकूलाः ... १। ३६२

ਚ.

चत्रस स्रोनश्च 80年18 ... चत्तोः सूर्या अजायत\* 03518 चतुरिखद्दमानाद् ... २ | ३२० चतुर्विभ्रयद्वारा गायत्री ३।३६८ चत्वारि वाक् ... ४। २१४, ३४८ चलारि प्रदुष्टा चयो ... ४। ३४५ चन्द्रमसो वैद्युतम् ... ३।३४१ चन्द्रमा चप्यन्तरा ... २। ३८६ ₹6818 ··· चन्द्रमा वे सोमो देवाना मन ।१६८ चमसेन इ वा एतेन ... १। ६१ चमसो देवपानः! 93 18 ... चातुर्मास्येखन्दतं वा ... २। २६४ चित्तिरपां देने ... २ । ४१५ चित्रं देवानां मुदगाद्... 8। २०० चिद्सि मनासि । ... 31 80 चिद्सीति यदाव ... 31 80 च्यवनी भागवः शायीतां २। ४४०

छ.

क्न्दांसि क्न्द्यतीति वा ३।३६०

भा॰।ए॰
क्रन्दांसि वा खनुयाजाः॥ ४।४६७ क्रन्दांसि वा खन्योन्यस्य ३।३६३ क्रन्दांसि वे प्रयाजाः॥ ४।४६७ क्रन्दांसि॰—॰सग्नें नोक्रम् ४।३२३

ज.

जगती गततमं क्नदः ... ३ । ३०१ जमदिमिभिराज्जतः \*\* ... ३। ४२२ जरावोध तदिविष्टि ... १। ८० जलगल्यमानोऽस्जत् ... ३।३७१ जातं यत् त्वा पश्दिवा... ३। ८४ जातः प्रश्रुनविन्दत्तं ... ३ । ३६३ जातवेदसे सुनवास ३। ३६४ ३६६; ... 81天色, 80元 जातवेदस्यं प्रसित 83年1年 ... जामि वा एतद् यज्ञे ... २। ४६१ जामि वा रतद् यज्ञे जियते, यत्र समानीभ्यां जामि वा एतद् यज्ञे क्रियते, यन्मरत्वतीयो ) जीमूतस्येव भवति ... 81 80 जीवान् नो स्वसि धेतन ३। २५१ ज्यो दमूना अतिथिः ... २। ३६१ ज्जरे वि चितयन्तो ... २। ४५१ ज्यया अच वसवी

<sup>\*</sup> च्ह॰ सं॰ १०. ८०. १३। † कान्दो॰ उप॰ ५. १०. २।

‡ स्त॰ त्रा॰ १. ४. २. १४। तै॰ सं॰ २. ५. २। § तै॰ सं॰ १. ६. २. १।

||,¶ स्त॰ त्रा॰ १. २. ५. ८.; ई. ४. ८, ८, १४; ३. ७. ४. ८।

\*\* 'प्रजापतिवै जसदिगः'— दिति स्त॰ त्रा॰ १३. १. ११. १४।

†† स्त॰ त्रा॰ ८. ४. २. ६८।

भा । ए॰

च्यायांसमस्य यतुनस्य ... ३।२°१ च्यायान् एथिया ... १।३४१

#### त•

तं वसराधा वयं... ४।१०७,१११ तं वित्तवा निविद्भिर्यवेदयन् ३। ३८६ तं सखायः प्रोहचं ... ३। ८१ तं सवितोवाच 30515 ... तं खा वागभ्यवदत्\* £3815 त खायजन्तं द्रविगां 33915 ... त इमास्तिसः सतीरपसदी ३।२६५ तचन्द्रविचितम् ... १। २०८ तच्छंयोः सुझ मीमहे ... २। ४६६ तच्चंयोरावणीमही ... २। ४६६ तत एकतोऽजायत इति २।३६८ तत्ता यामि ब्रह्मणा ... २। १५8 तत्त्वा यामि सुवीयं ... २। १५8 तत् पूष्णे पर्याज्ञ ... ३। २६६ तत्रापरा ऋगवेदो .. ४।३५३ तत् सूर्यस्य देवत्वं ... २। ४०६ तथाचि सवनानां रूपम् ३।१५० तदद्य वाचः प्रथमं ... २ । २०० तदप्येतद्धियोत्तम् ... ३।२४३ तदाक्रनैतदित यदेवासुर०२।२१६ तदाज्जर्यद्रभ्पूर्णमासयोः ४। २१8

भागए॰ तदिदास भुवनेष ज्येष्ठं... ४। ३८६ तदु प्रयत्त्तम मस्य ... २। ५० तदु हैक चाजः ... 71220 तदेतचतुष्पाद् ब्रह्म ... १। २६६ तदेतत् यद्यरं हृदय मिति २।१०० तदेतहचा भ्युताम् でき8 | 年 … तदेवाभियज्ञाया ... १ । २१६ तह्वानां देवतमाय 37 15 ... तदा इच रमगीयचरणाः ४। ३०६ तद्यथा समुद्रं प्रज्ञवेरन् 31884 तद्यथा सूचा वासः ... १। २१७ तद्यथैवादः सुषा श्रश्राह्म॰ । १६५ तदायं राशीमहे ... ₹1 तन्त्यजेव तस्तरा ... २ । ३१३ तन्नपाच्छ्चित्रतः .. ३। ५०३ तन्नपातं यज्ञित ··· > 1838 ... ई। 8ई8 तन्नपात् पथ ऋतस्य ... ३। ४६४ तननपादसुरो ... ३। 8ई8 तन्पामेऽसि तन्वं मे पाहि । ३५१ तन्वा शोचिष्ठ दीदिवः इ। १११ तन्त्वीपनिषदं पुरुषं ... १। ३५३ तझलुरीप मङ्गतं ... ३। २२८ तन्मर्चस्य देवल माजानम् १। ३२३ तपसत्तन्रसि! -... ₹ | १६३

<sup>\* &#</sup>x27;पुरस्तात् साहाक्षतयो ना अन्ये देवा उपरिष्ठात् साहाक्षतयोऽन्ये'—इति शत॰
श्रा॰ १३ २ ५. ६।

<sup>†</sup> तै॰ ब्रा॰ इ. ५. १९. १। तै॰ सं॰ १. १.१०. इ। ते॰ खा॰ १.८. ०। स्त॰ ब्रा॰ १. ०. २. २१। ‡ तै॰ सं॰ १. २. ०. १। स्त॰ ब्रा॰ इ. २. १. ८

भागप्र

तम चासीत्तमसा गुल्हम् २। ३०१ त मिद् गर्भे प्रथमं ... ४।११६ त मिद् वर्द्धना गो ... २। ७८ त मिन्द्रः पुरुषरूपेगा ... ४।१८० त मिन् न्वेश्व समना ... १। २१७ त भी मह इन्द्र मस्य ३ ।१ ४२,१ ४३ त सु ला नून मप्तरं ... ३।१०० त सुनः पूर्वे पितरो... ३। १४२ त मू खहारावन् त्रेधा भुवे ४। १८२ त सूषु समना गिरा... १। ७५ तमेव विदिलातिम्ह समिति । ३५२ तं प्रतिया प्रवेषा ... २। ३२६ तं मेदस्तः प्रतिपचता॰ \* ३।२०५ तरत्म मन्दी धावति ... १। ३४४ तव त्य इन्द्र सख्येषु ... २ । ४०० तस्मात् पराञ्चो भूला ... ४। ३०३ तसात् सर्व एवमन्यन्ते ४।२८८,३६० तसात् सर्वाचितून् प्रावी । १। १३० तस्मात् स्त्रियं जातां ... २। २६३ तस्मादश्वः समभवत् ! ३। ३६५ | ... 8 1 8 तस्मादश्वो मेथ्योऽभवत् । २

भाग है तसादाज्ञराग्रेयाः प्रयाजाः ३। ८८६ तसादाङ्ग्यो वाव... १। ३२५ तस्मादाज्जवीयः प्रायाः... ३ । १९६६ तस्मादिदन्त्रो नामेदन्त्रो ४। ८२ तसादचथ्यू हं साम ... ३ । ३६ ८ तसादेतदश्ववदाच्यं ... ३। ३८५ तस्माद् विराडजायत ... १। ३२३ तस्माद् वैश्वदेवं हतीय ॰ 8 | ३३ ॰ तस्य च पशोरेतत् ॥ ... २।२०६ तस्य यदेतसः प्रथमम् ... २ । ३३३ तस्य वयं समती ... ३ : १६५ तस्य इ विश्वाभित्रस्य ... र। २६५ तस्याः ससुदा खिध ... १। २३० तस्येदु विश्वा ... 3 1 6 86 ताँ यध्वर उपतो ... ३।१८९ ताँ चा रुदस्य मील्हमो २। ४२२ तां वां वास्त्रयासि ... २।१८५ तां वासन्तिकाथ्यां मासाध्यां ३।३६३ तान् पूर्वेया निविदा ... ३ । 8 ° ई तान् वेदानभ्यतपत् ... १ । ३५५ तान् होवाचार्नुदः ... २। २८8 तानि देधा पश्चान्यानि ... ३। ३०२ ता नो रासन्त्रातिषाची ३।१८५ तान्युद्धयति, अतं वै न्यूद्धः २ । ४६३ ता सेम्ब इति

तस्मादस्यां भुवायां ... ३ । २३८ तस्मादाज्ज्वाः पुरुषो ... १ । २

<sup>\*</sup> य॰ वाज॰ मं• २८. १०।

<sup>† &#</sup>x27;तस्त्रादग्री पण्नी रमन्ते'—इति ण्त॰ व्रा॰ ६. १. ४. १२।

<sup>‡ &#</sup>x27;ततीऽखः समभवत्'—इति श्तः त्राः १०. ४. ८. ०.।

<sup>§</sup> म्रत॰ त्रा॰ १०: ४ ८.०.। ॥ साङ्ख्या॰ ऋो॰ ऋ० १८ १३ ८।

भा । ए ॰ ताम्पूषिक्वतमा मेरयस्व २। ३६१ ता समाजा घतासती २।२०० तियग्बिलस्यमस\* ... 8 1 388 तिस्थो हिङ्गरोति ... 8 1 ₹₹ = तिस्रो देवीर्यजति ३। ४०६,५०३ तिसो वाच दूरयति ... ४। ३८५ तुझे तुझे य उत्तरे ... ३ 1 २२ 0 तुभ्यं खोतन्यधिगो ... ₹1 €8 तुराषाड् रचहेन्त्रो 81 68 नुविच्तं ते सुद्धतं ... ३। २०६ हतीयो चिमिष्ठे पतिः ... ४।११० ते चाचरन्ती समनेव ... १। ६० ते दुभेद्रिमनाचि मयजन्त... ३। ३८१ तेजो वै ब्रह्मवर्चसम् ... ३। ४८५ तेजोऽभितं चिधा विधीयते ३।९४० ते वरुणस्य राज्ञी ... 7 1838 ते वा एभ्यो जोकेभ्यो ... २। ४८३ ते सप्तसप्त मक्तां गणाः च । ३२ ते सोमादो इशे २।१७६,३६० ते चादित्यानिङ्गरसो ४।१८८,३२8 ते हि यचेषु यचियासः ३।१६० ते हैं के सप्तसप्तान्वाद्धः ... १। ३३० तोदस्येव प्रशाखा 35515 ... त्यि चिदित्या कत्ययं 35915 ... त्य मू षु वाजिनं 35818 ... चयः केण्रिन ऋतुषा ... ४। २९१ विया मन्यो सर्थ

भा०।ए० चयस्य वा एते ... ई । ईर्द चयस्तपन्ति एथिवीम्... ३। ३२६ चयस्त्रिंग्रहे देवा खष्टौ... ४। २०० चयस्त्रिंग्रहे देवाः सोमपाः ४। ३६२ चयः खर्गा लोकाः चिं प्रदत्तरा वै विराट् ... ३। ३०२ चिः साम्नः अथयो... २। ३६१ चिकद्रकेष महिषो ... ३। ३६६ चितः कूषेऽविहतो देवान् २ । ३८६ चिष्ट्रिक्ट्रस्य वचः 90年1年 ... चौर्या च वै भ्रतानि !... २ । १९८८ यदारा चिष्ट्रप् यम्बनं यनामहे लं सिन्धूंरवास्त्रजो ... २।१०८ त्वं च् यद् यविद्याः लक्चममांसक्धिर॰ ... ४। ३७२ त्वं नो स्त्रमे वरुणस्य ल मग्ने द्यमिस्त माशु ... ३। १२६ त्व मधे वरुगो जायसे... 8। 98 त ममे सप्रणा असि ... ३।१०० ल मङ्ग प्र शंसिषी ल मिन्द्र बलादिध ... ३।२६२ लया दृळहानि सुक्रती

<sup>• &#</sup>x27;'तरेष स्त्रोको भवति। 'स्वीग् विस्त्रसमस• — श्रह्मणा संविदानः' — इति '— इति श्रतः ज्ञाः १४. ४. २. ४। † ते॰ सं॰ २ २. ४. ७; ३. १ ४। ‡ श्रतः ज्ञाः १२. १ १०. ३।

भा । ए॰ त्वया वयं सधन्यः \$1 C4 लया वयं सुद्रधा 51550 लया दधच्चिया मिन्द्राय 31855 वश दुचिने वहतुं ... ४। २६० लयारं यजति 1 3 18 5 ... लया रूपाणि विकरोति ३। ४८२ लया रूपाणि स हि ... ३। ४८२ लष्टासी वर्च खयं ... ₹ 1852 लां हि मन्त्रतम॰ ... 3 1830 त्वा मसे पुष्कारा । १८३, ३२8 तामसंपुष्कारादधीत्या हू । ३२४ ला मझे समिधानो ... ३ 1 २१ ८ ला मिद्धि इवाम हे ○351年 ... ... ३। ३६५ ला किन्द्र मतिभिः सते २। ४५५ त्वेष मित्या समर्गं ... ४।१०४

द.

दत्तस्य वादिते जन्मनि ४। २०० देवनीथं प्रांसति दत्तिसायनात् पिटलोकम् १३५५ दिस्मित्रा स्रोसिन्तेतः । १८० देव सिवतरेतं त्वा द दिश्वकाव्यो स्रकारिषम् २। १८१ देवस्वया सिवता दिश्वकावा संविदान ... ४। ६१ देवस्य त्वा सिवतः । दथ्यङ् ह मे जनुषं ... ४। १८२ देवस्य त्वा सिवतः । दथ्यङ् ह वा साम्याम् ४। २५६ देवस्य वयं सिवतः

भाः। ए॰ दनो विश इन्द सम्रवाचः ३। २६६ दशाचरा विराट् ... ३। ३७२ दशावनिभ्यो दशकच्छोभ्यो २।२८३ दानमनसी नो मनुष्यान् २।३८६ दासपत्नीर हिंगोपा ... २ । २२० दास्याः एची कितवी ... ३। २३३ दितिचीं। रिति मन्तरिद्धम् ४।३०० दिवं जिन्वन्यमयः ... ३। ३२६ दिवस्परि प्रथमं जज्ञे ... २। ४०३ दिवि एको खरोचत ... ३। ४०७ दिवि सोमो अधिश्रितः ४।१०३ दिवो वराइ मरुष ... ३। ३२ दीर्घायरस्या यः पतिः... २। ४८६ दुरो यजति 868 1 2 ... दुरोइणं रोइति ... ३ । २१५ दूतं वो विश्ववेदसं ... ३ | २३0 दूतो देवाना मसि ... 31 8 देवता वै सर्वा स्वाशंसन्ति । १८५ देवनीयं प्रांसति ... १। ३२४ देवम्बर्ष्टिः ... 508 1 € ... देव सवितरेतं ला खणते । ४३५ देवस्वया सविता ... 81830 देवस्य त्वा बाज्जभ्यां ... ३। ४०१ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे २। २५६ ... 3 | 9 € €

<sup>\* &</sup>quot;लष्टा वे िमतं रेतो विकरोति"—र्ति शत० त्रा० १. ९. २. १०।

<sup>† &#</sup>x27;खापो वै पुष्कारस्॰--॰ अङ्ग्रो निरमन्यन्'--इति शत॰ ब्रा॰ ई. इ. इ. इ।

<sup>‡</sup> म्त॰ त्रा॰ ई. व. व. व।

<sup>§</sup> बुद्द॰ खप॰ ⊏ २. १९ ।

<sup>॥</sup> मतः त्रा॰ १ २. ३ १; ४. २. १०; ६. १. १०।

भां।ए०

दैवाः कपीतं इषितो ... २।१२३ देवानां पत्नीः प्रसति ... ४। ३३० देवानां पत्नीरप्रतीः ... ४। ३३० देवानां भद्रा सुमतिर् ४। ३१३ देवानां माने प्रथमा ... २ । २३३ देवापिस्वार्ष्टिषेगाः 83915 ... देवा यज्ञ मतन्वत ... ४। ३५१ देवा वा चासुरैवि॰ शाहर्ह, इ-8 देवा वै हतीयेनाई। ... ३।३६५ देवा वे वचस्य मर्म ... इ। ३० देवा वै सोमस्य राजः 28218 देवीं वाच मजनयन्त ... ४ । २१३ देवीः षळ वीं कर नः ... १। १४६ देवी जर्जाज्जती इषम्... ४। ६४ देवी जोष्ट्री वस्धिती ... १। ६३ देवेभ्यो वनस्पते ३।४८७,४८८,४६२ देवो देवान् परिभूऋतेन ३ । १५० देवो मित्यध्वर्ः प्रतिग्रः २। ४२८ देवाः शमितार चारभध्वम् ३६१ दैचा होतारा प्रथमा ३। ४०६ दैया होतारा भिषजा ३। २०५ दैवा होतारा यजति... ३। ४०० द्यावा नः प्रियवी र । ३८६ 81

भां । एव द्योर्मे पिता जनिता २। ३२३,४६२ द्यौवे देवता षष्ठ मदः द्यों स्ते एष्टं एथिवी ... ३।३१६ द्रवियोदाः पिवतु ३। ४४३,४५२ र्दावणोदा दिवणसो ... ३। ४४० दादश प्रधयस्त्र मेनं \$ 1881 दादम्मासाः -पञ्चर्त्तवः २ । ८८४ दादश वे मासाः संवत्सरः र । ४६५ दादश वैभासाः संवत्सरस्य राष्ट्य दादशाचरा वै जगती ३। ३०२ दादशारं न हि तज्जराय र । १९७ दा सुपर्गा सयजा 8 । १ २ 8, 8 0 8 दिराज्यस्योपस्तीर्थ ... ३ ! ४३५ दे विद्ये वेदितव्ये ... 8 1 313 दे खती खप्रह्यावं। ... र । ४६४ द्रमः सर्पिरास्तिः 3881 € ...

# ध .

देखा होतारा प्रथमा ३। ४०६ धन्तेना गा धन्तेनाजिं ... ४। २५ धर्तारो दिव ऋभवः ... ३। ३५६ देखा होतारा यज्ञति... ३। ४०० धाता दधातु दागुषे ... ४। १०० धानाः करम्भः परीवापः २। ४५४ धानाः करम्भः परीवापः २। ४५४ धानाः करम्भः सत्तवः ३। ०० धोरन्तरिन्ते प्रतिष्ठिता २। ४६४ धानाः सोमाना मिन्द्राद्धि ३। ०१

<sup>\*</sup> ग्रंत॰ जा॰ ७ इ. १. ५ ; ई।

<sup>†</sup> सं • ब्रा॰ २. ६. ६. १—४। तैतिरीयदृष्टपाठ एवं बाख्यातो दुर्भाचार्येष । स च पाठः सायणीयवाख्यास्त्रास्त्रत एव दृष्टवाः।

<sup>‡</sup> स्त बा र. १. ६. ४; १२. १. १० १।

<sup>§ &#</sup>x27;द्वे सतीऽश्रग्रणवम्'—इति शतः वा० ११. २ ५. ११; १४. ० १. ४।

न.

भाग ए० न जामये तान्वी ... 7 | 20y न तं विदाय य इसा ४।१२२,३७९ न तिस्रन्ति न निमिषन्यते ३।१५ न ते स्वन्नाति पार्थिवः ४।१७० न लं य्यत्से --- ラーララミ न त्वा केता 33918 ... नदस्य मा रुधतः 09 15 ... न नून मस्ति ... 71 48 न पापासी मनाम हे ... ३। २४० मभन्ता मन्यके ... ₹ 1 2 20 न म्हत्यहासीदम्हतं न ... ३।३०० ममो महद्भी नमो खर्म० २। ३४६ नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो 30 18 ... न यस्य द्यावाष्ट्रियवी ... ३। २० न यातव इन्द्र ज्ज्वनी ₹ 1845 नराशंसं यजति ··· \$ | 8 € € मराण्ंसः प्रति श्रूरो ... ३। ५०२ नराप्रंसस्य महिमान मेषा ३। ४६६ निष्टुत्तासिखिदिन्नरो ... २। ७३ नवनीतेनाभ्यञ्जन्ति

भाग ए० न वा उ एतस्मिन् ... 21 EE न वि जानामि यदि ... ३।३०२ नवेन पूर्वं दयमानाः नवी नवी भवति ... 8 1800 न सायकस्य चिकिते ... २। ४१ ई न हि ग्रभायार्यः ... २। २५० न होन मन्वाहरेयू रहाय १। १०० नाभानेदिछं वै मानवं ... १।१६० नाराण्ंसीः णंसति ... २ । ३८० गासदासीत् ... 8 | 2 78 नाइ मिन्द्राणि रार्ण... ४। २२७ नियद् व्याचि のフ 1 年 ... निराविध्यद् गिरिभ्य छ। ३।२०७ निविदः प्याः ... ३। ४०६ निविदो भनन्त ... ३ । ४०६ निविद्धानं निविदा ह्येव २। ४०४ ... 3 1828 ... २ । ४५४ नि सर्वसेन इष्धी ... ३ । २३४ ... ३। १८२ नीचीनवारं वरुणः ... ४। ५५, ६३ ... ४। १८५ नीथाविदी जरितारः ३। ८० न वा उधमुं लोकं 🕆 २।१३०,२१३ | नूच पुराच सदनं ... २। ४३७

<sup>\* &</sup>quot;तुम्नादेतद्देषिणाभ्यनूत्राम् ।— 'न लुं युयुत्ये कतम्च नाचर्न् तेऽसिचो मधवन् क्यनास्ति। मायेह्या ते यानि युद्धान्याङ्कनीस मृतुं न नु पुरा युगुत्रो।'---द्ति ॥"-दित श्त श्र ११. १. ६. १०।

<sup>🕂</sup> ता॰ बा॰ २॰. १. १८। सत॰ ज्ञा॰ ८. ४.१. २४।

भा० । ए० नूनं साते प्रति ... २। ६१ नू नो रिय मुपमाख ... ३ । २५० स्वत इन्द्र स्तमाभिक्ती ३।१६० नेन्द्रं देव समंसत ... ₹1 85 नेमे देवा नेमेऽसुराः ... २। ३५२ नैतदस्ति यदेवासुर मिति २। २१६ नोपरस्याविष्कार्योद ... २।२७० न्य कन्दयम् पयन्त ... 81 38 न्याविध्यदिनौविशस्य ... ३। २२४

## ष.

पिद्धः पिचनी पश्चपदा ३ । ३०० पश्चनदाः सरखतीम् ... 8 | 88 पश्चपदा पिङ्काः ... 支 | 真のマ पश्चपादं पितरं ... ३।३६२ पच प्रयाजास्त्रयोऽनु • ३। ४६० पचर्त्तवः संवत्सरस्य † २। १६०, १६४ पचर्तवो हेमनाप्रिप्रियोः २।४८४ ... ३।३६३ पञ्चारे चक्रे परिवर्त्तमाने २। ४८४ पञ्चावत्तेव वपान्यस्थाप॰ २। ४५५ यत्तो जगार प्रत्यञ्च मति ३।१५८ पत्नीवन्तः सुता इमे ... ३। ६४ पथ्यां खिस्तं पूर्वां ... १। २३८ पावीरवी तन्यतुरेकपादजो ४।२८०

भा । ए ॰ पथ्या खन्तरिच्याः ... ४। २३८ पथस्पथः परिपति 30518 पदं देवस्य नमसा यन्तः २। ४५२ पत्या मनु प्र विद्वान् ... ४। ३०८ परं स्यो चनुपरे चि ४ १ १ ४, ३०८ पराग् विश्वानि चारणत् ! ४।३६४ परा मुक्ता चयासो यया ४। ३३३ पश्षिद्यं ह्यस्यस्य ... २ | २५8 परि सोम प्रधन्वा खक्तये २। ४२३ परेयिवांसं प्रवतो परो वा चस्माँ सोकात् ३।३८४ पवमान महार्था ... 31 84 पविचवनाः परि वाचम् ३। ४६ ... 8 | 300 पश्वो वा खनुयाजाः । १६० पणवो वै बहिंः ... ₹ | 800 पसुर्वे मेधो यजमानो ... ३। ६२ ... 81१२६ पाञ्चनर्यं वा एतदुक्षं २।२८० पालामं यूपं कुर्वीत ३ । ३६२, ४८८ पावका नः सरखती ... २ । २३६ पावीरवीं शंसति 235 18 ...

<sup>\*</sup> म्रतः त्राः २ १. इ. ६; ११. १. ६. १५।

<sup>†</sup> मत् जा १२.१.१.१.१।

<sup>‡</sup> काठ॰ उप॰ ४. १. "पराश्चि खानि बादणत्"।

<sup>§</sup> श्त॰ वा॰ ३. ६ ४. ८।

भागए० पिता यचाना मसुरो ... ३। १३ पिता यत्वां दुच्तिर मधि ४।१६१ पितुं नु स्तोषं \* ... 81 35 पिपौलिकमध्येखौपिमकम् ३। ३०२ पिवा सोम मन्दतु त्वा ३। ३६५ पुनः पत्नी मिसरदादायुषा २। ४८५ पुनः स मयद विततं र । ४०८,४०६ पुनरेहि वाचस्पते ... १।१०३ पुनरे चि व्याक पे 年3518 ... पुनर्वा रत स्तिजो गर्भ २। ४६५ पुरा पानुनिवादादनुत्र्यात् २। ४३५ ... ४।३६० पुरु त्वा दाश्वान् वोचे... ३। ४७ पुरुष एवेदं सवी ... ३ | ३२१ पुरुषादः पुरुषानद्नाय ३ । ३८६ पुरु हि वां पुरुभुजां ... ३। २६० प्रोळा खग्ने पचतस्तभ्यं ३।२०६ प्रोडाग्रः खिरुक्तो यजति २।४५० पुरोडाणान् निर्वेषेत् ... ३। ३२८ पुरो वा एतान् देवा ... २। ४५३ 30年 | 英の年 पुष्टिकामो वे समां समां ३ : ३६२ पूर्व सु चैव तद्रुप मपरेगा र। ३८८ पूर्वापरं चरतो माययैतौ ३। ३६१

भा० ए॰ पूर्वाक्रो वे देवानाम् ... १। २५५ पषा त्वेतस्थावयतु एथक् प्रायन् प्रथमा ... ३।११५ पृथियसि जन्मना ... ३।३२३ एषियपतेजीवायु राकाणाः ४। ३०२ एथियाः प्रीष मस्यभी ३। ०५ एषः वडचो भवति ... ३। ३६३ प्र चित्र मक् रखते ... २ । ३६५ ... 3 1 yoz प्रजा खनुयाजाः! €38 | € ... प्रजापतिः प्रजाः स्ट्या ... १।१९६ प्रजापतिः खां वपाम् शश्रहः,१५२ प्रजापतिरकामयत ३। ३०६, ३२३ प्रजापतिर्येज् मस्जत... ३।३०९ प्रजापतिलाकानभातपत् ३,३२३ प्रजापतिर्वा इद मेक ... १।१५२ प्रजापतिर्वा दितीया मजु० १। ३ प्रजापतिर्विश्वकर्मा ... ४। ११६ प्रजापतिवें कः॥ ... 8 1 2 3 8 प्रजापतिवे जीन् महिस्रो ३ । ३२३ प्रजापतिवे पित ऋभून् 8 1 358 प्रजापतिवे सो॰ 81१ प्र,१६६,२६२ प्रजापतिर्वे खां दुह्नि ... ३ । १८१ ... ४ १४२,२४२ पूर्वावरं चरतो ... ४। १७२ प्रजापतिवै हिरखामी १। ११६

<sup>•</sup> खन्नं वे पितुः' - इति शतः नाः ० १. २ १५।

<sup>† &#</sup>x27;सीऽस्यां पुरि घेते, तस्मात् पुरुषः'—दिन स्त॰ ब्रा १३ ४. २.१।

<sup>‡ &#</sup>x27;पिता वे प्रयाजाः प्रजा खन्याजाः'—इति ते॰ सं॰ ३ ६.१.६।

<sup>🐧</sup> श्रात० ज्ञा० ११. ४. २ १—४।

श्त॰ ना॰ ११. २. ६. १।

<sup>¶</sup> ते० सं० ५ ५. १. २।

भा । ए ॰ प्रजापतिस्रति गर्भे ४ । ११४,१५२ प्रजापते न त्वदेतान्यन्थो ४।१५३ प्रजापतेर्मुख मेतद्दितीयं ३। ४८ प्रजा व तन्तः ... ३ । १५६ ... 81720 प्रजा वै नरो वाक् प्रांसः इ। 8६६ १५ प्रत आश्रवः ... 84 प्र तत् ते चय ... ३। ५२ प्रविद्याः स्तवते ... २ 1 १ 8 ३ प्र तहोचेंगं भवा ० ४।००,१४८,१०३ प्रति त्यं चारु मध्वरं ... १। १४० प्रति यत् स्या नी यादि श् ३। ६० प्रति श्रुताय वो ध्वत्... ३। ६१ प्रतिष्ठा वै खाद्दास्तयः ३। ४६३ प्रविमे हरसा ... २ 1 840 प्रत्यङ् देवानाम् ... 8 | 200 प्रवष्ट रचः ... ... २ । १६० प्रनूनं जातवेदसम् ३।३२७,३८४ ३८६ प्र न महित्तं रुषभस्य 31808 प्र पर्वताना मुण्ली ... २। २8१ ... ४। ३८,५६ प्रपा वो चस्से ... ३।१५२ प्र मन्दिने पितुमदर्चता २। ४०३

भा । ए॰ प्र मातुः प्रतरं गुह्य मिच्छन् ३।२४ प्रयाजवरनुयाजं\* 3381 € ... प्रयाजाः सविभक्तिकाः ... र । ३ प्रयाजानमे अनुया । ३।४६० ५०२ प्र ये ग्रहादममदुस्वाया ३। २६६ पवक्तिकाः ग्रंसति प्रवारजे सुप्रया ... ३ १२३ प्र वोऽच्छा जुजुबागासी ३।२०३ प्रवो मन्दमानायान्धसो ४।१७५ प्रवोमन्ने-इति निविद्धानं शार् ७६ प्रशादीय मारताय 3851 € ... प्रस मित्र मर्ती ... २ 1 २ 0 0 प्रसी मादिलों खस्जत् २। ६४ प्राचीनं बहिः प्राम रवीत् प्रामेन ... २। १६६ प्राणापानव्यानोदानसमानाः ४।३०२ प्राणा वा ऋषयो दैखासः । ३२० प्रामा वै प्रयाजाः ‡ ... ३ । ८८० प्रागा वै सप्त ऋषयः ऽ 81370 प्रामा वा अपानी वा ) यानिस्ति देयः प्राचो वा खयं सज्ञाभेरिति २। ४६३ प्राग्गो वा ऋह मिस ... ३।११८ प्राणों वे वनस्पतिः

<sup>\* &#</sup>x27;चन्तु वेलित्येव प्रयाजानां रूपम्; वसुषने वसुधेयस्येत्यनुयाजानाम्'—दित श्त॰ बा॰ २. २ १. २०।

<sup>† &#</sup>x27;चाक्चेन प्रयाजा दक्चने पशुना मधातः प्रषदाक्चेनानू याजाः' ते ॰ एं॰ १.३.११.०।

<sup>‡</sup> म्त॰ बा॰ ११. २. २. २०।

<sup>§</sup> भ्रत० व्रा० १४. ४. २. ५; 'गोतमभरद्वाजो०--०विश्वामिचजमद्ग्नी०--०विष्ठ-कश्यपी०-- अविरिति' ६।

भा । ए॰ धार्यो हीन्द्रः तस्मात्मर्यः \* ३। ८० प्रातिश्ला ... षातर्जितं भग सुग्रं 80518 ... प्रातयंजध्व मिश्वना ... 8 | २4 8 प्रातर्थावाणा प्रथमा ... ३।१५8 प्रातर्युजा वि बोधया ... 8। २५8 प्रातिह यज्ञ मिश्वना ... १। २५५ षाता रतं ... प्रावेषा मा छत्तो ... १। ११ प्रास्ता चिपं भरत ₹ | 長く, 長8 प्रियमेधवद्विवज् ... २ । ३३१ प्रीगीताम्बान् स्तिं जयाथ ३। ११८ घैते वदन्तु प्रवयं ... १। १३ प्रेष मैच्हन् ... ... ≥ 1 €8 प्रैषेभिः प्रैषानाप्रोति शह्य, १६२ प्रो खसी प्रो रथ मिन्नाय र।३४० ... ३।३६६ पोचायौति पोचति ... २।१०६ ब.

बळित्या पर्वतानां ... १। २२५ बळित्या महिमा वा ... १। १०६ बतो बतासि यम ... १। २५४

भा । ए ॰ बर्हिषदः पितरः ... २। ४६५ बलान्मथ्यमानोऽधिजायते ३।३१८ बङ्गीनां पिता बज्जरस्य १। २१ खबदुक्षं इवामहे ३।१8६,२१० टहच वा इद ममे ... ३। ३६३ वहती बंहतेर्दे दिक्स मंगः ३।३७० **ब्ह्रदयो हि भानवे ... २। ४५१** वहस्पतिर्व्रह्मासीत् । ... २।२०२ बहस्पतिवे देवानां ... ३ | २ 8 ३ बहस्पते प्रथमं वाची बैल्यं युपं कुर्वित ! ... ३ 1 ३६२ बोधा मे अस्य वचसो ... २। ३५१ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं ं ... २। ६्५ ब्रह्म वा स्वाहावः चर्च ३। ४०६ व्रह्म खयम्बन्धानर्षत्॥ २।१६६ ब्रह्मा देवानां पदवीः ... १। ३८२ ब्रह्मा वे खयम्भूक्तपो ... ४। १२५ ब्रह्मेवेदं सर्वम् ॥

# H.

भदं वद दित्तायतो ... ४। ७ भार्योद्गारेग्राम्युपादयत् २। ३८८

<sup>• &#</sup>x27;प्राणी दिवः प्राणादु वा एष प्रथम मजायत'—इति श्रतः त्राः ६. ५. ४. ३। 'प्राणीऽजायत, स इन्द्रः' ९४. ३. ३. १८। 'प्राणादु एष उदेति, प्राणेऽज मेति' ३४।

<sup>🕇</sup> तै॰ सं॰ २. १. ९. १। तै॰ सा॰ ५. ४. १। म्रत॰ ज्ञा॰ १२. ८. ३. २८।

<sup>‡</sup> तै० सं० २. १. ८. १।

<sup>§ &#</sup>x27;खसी वा खादित्यो ब्रह्म'—द्ति मतः ब्रा॰ ० ३.१.१४।

<sup>||</sup> तै॰ खा॰ १ ९.१। मत॰ ब्रा॰ १३.४.३.१।

<sup>¶</sup> बृह॰ उप॰ ४. ४. १—१४।

भागिए॰
भागि यद्यस्य रजसस्य ... २। ४४६
भूतानि वै विश्व ज्ञमाः... ४। ३६७
भूमां पर्जन्या जिन्नति ३।२३०,४१४
भूरि चक्यं युज्येभिरसी २। १६४
भेषजस्तो इ वा एष\* २।१५६
भोजायाश्वं सं म्हजन्याश्वं ३।३०५

#### स.

मंसीमहि त्वा वयम् ... ३। २६१ मनसा वा इविता वाग् २। ४०५ 33815 ... मनुः प्रत्रेभ्यो दायं 03918 ... मनो वै दौदाय の第1年… मनो वै यच्चस्य ee815 ... भन्तो हीनः खरतो ... २। २ मन्दस होता ... 3 1 884 मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास ... २। ४७ मयोभूर्वातो चिमि ... २। १२१ मरुलाँ इन्द्र खषभी रणाय २।४०१ महत्तसोमो महिषस्कार ४।३८० महत्तदुरुवं स्थविरं ३। २००, ४९६ महाँ खमत्रो रजने ... ३।२४० महाँ इन्द्रो खबदा ३।२०७, २१३ महानामीयव स्तवते ... १। १६५ मृतसाहं पुनर्जाती

भा । ए ॰ मही खर्णः सरखती ... १।२१० मा एधाः कस्य स्वित् ... १। ३५२ मा चिदन्यद् वि शंसत ३। २८३ मातुर्दिधिषु मनवं ... २। ३२५ मा ते राधांसि मा ... १। ४१२ मा ला सोमस्य गल्दया ३। २४४ मादयख हरिभियें ... ३। २११ मा नः समस्य दृष्यः ... ३।१०६ मा न एकस्मिन्नागिस २।१००,३०३ मानो मित्रो वरुणो ... १।३ मा नोऽचिन् भ्रोरिषे ... ४। १५५ माययाय मिन्द्रो जघान ३। २६ मित्रं न चीत्रसाधसम् २।१५६ मित्रस वर्णस् । २०४, ३०८ मित्रावरायो रेतः ... र । ७६ मित्रो जनान्यातयति । ५५,११२ मित्रोऽसीतीय मिमनत्र २।२०१ मिम्यद्य येष रोदसी ... ३।१६० मुद्धामि ला इविषा ... २। ७७ मूरा चमूर न वर्य ... ३।१०६ मूर्डी सुवो भवति ‡ ... ३। ४२० मूर्द्धा राजेति वा खहम् ०२। ४१३ म्हगो न भीमः ... २ | १ 8 ३ स्तिपितर मगड मवाप्यत २। ४८६ ... 8 1 308

<sup>\*</sup> च्हान्दो॰ उप॰ ४. १०. ८।

<sup>†</sup> मत॰ त्रा॰ २. १. २. १. २। ति॰ खा॰ १. १३. २।

<sup>‡ &#</sup>x27;एष वे मूर्डा य एष नपित'—दिन मन॰ मा॰ १३. १ १४ १३।

<sup>§</sup> शत• मा॰ इ. ४. १. १।

भाग ए॰ मेदान्तु ते वज्ञयों ... ३ । ४५३ सेधातिष्यं इ काण्वायिनं २ । ३२७ सेचावरुणं प्रगायं ... ३ । ७६ मोघ मझं विन्दते ... ३ । ३०३

### य.

यः परस्याः परावतः ... ३। ३८ यः प्रणव मधीते ••• 8 । ३५५ य खालगाववितधेन \* ... २। १७२ य चादित्ये तिस्रज्ञादित्या । १०८ य इन्द्रामी सुतेष ... ३।१०५ य इमं यज्ञं मनसा \$3918 ... य इसा विश्वा सुवनानि ४। १२६ य इमे द्यावाष्ट्रियवी ... ३। ४८० य इच् रमगीयचरगाः ३।११६ य दूं चकार न सो खस्य २।१८८ य ऋचोऽधीते ... ... ४। ३५५ य एक इड् विदयते ... २। ४३२ य एषोऽन्तरादिखे ... १। इप्ह यचिद्धि लं ग्रहेग्रहे ... 81 ३२ यचिद्रि सत्य सोमपा ... २। ८० ... ४। २५१ यजमानः प्रस्तरः यजमानलोको अस्तलोकः १। ३६२ यजमानो मेधपतिः ... ३। ६२ यजेति धय्धारूपम् ... ३। ७२ यज्जायथा खपूर्य

भा । ए • यज्ञगाथा गीयते ... 8 | 282 यज्ञस्य हैष भिषग् ... इ। १५६ यज्ञायजा वो खसये ३। ४०३,३०५ यज्ञेन यज्ञ मयजन्त १। ३२०,३२8 यज्ञेन यज्ञ सयजन्त ॰-॰ } ४ । ३२४ यज्ञैरथर्वा प्रथमः ४। १६३, ३२४ यचो वै देवेभ्य उदब्रामत् ३। ४६१ ... 8 । इर१ यचो वै सुतर्मा नौ ... ₹ 1 88€ यतो वाचो निवर्त्तन्ते ... ३। ३३१ यत् कयाशुभीयम् ... ३। ३३8 यत्तजातः प्रश्नविन्दत ... ३। ३८१ यत् चिरस्तोभत् ... ३। ३०१ यत्त्वादेव प्रिवन्ति ... ४। १६० यत्याञ्च जन्यया विशेन्त्रे ... २। २८१ यच गां भ्यानां निर्जगाति २। ४३७ यच च्योतिर जसम् ... 8 । ३६२ यचा चक्रस्ता 0 € 5 1 € ... यचा वदेते खवरः ... ३। ४३२ यत्रा सुपर्णा चम्रतस्य ... २। ३०२ यत् सङ्गभ्या मघवन् ... ३। ३३५ ... ३। १८४ यत् साम्ना स्तोध्यन् स्यात् २। ४६ यथा गौरो खपा छतं ... २। ३४६ यथा देवा अंशु माप्या ने ३। ५७,५६ --- ··· 8 | 2 £ £ ... २। ३८० यथा वातो यथा वनं ... २। ३१७

<sup>\*</sup> शाखान्तरीय एषः (श्वर सं० सा० भा० भू०)।

<sup>†</sup> खष मं ० ० ० ८ ५ ।

भागए०

यथा वै पुरुष एवं विष्व'न् । १९६ यदमे रोहितं रूपं ... ४। ३०० यदचरसान्वा वाख्धानो... २। २१६ ... ३।३३१ यदत्त्यप जिक्किका ... २।३५8 यदद्य सूर उदिते ... ३। ५०२ यदद्य सूर्य्य व्रवोऽनागाः ३।२२० यदगदत्तदुदस्य गदलम्... ४। ७३ यद्रोदीत्तद्रस्य रदलम् \* १। ७५ यदर्योत्तद् रुचस्य रं .. २। २२१ यदिश्वना उदजायता ... १। २४८ यदसावादित्योऽसिं ... ३। ४१८ यदस्य दिति हतीयं ‡ ... ३। ४२९ यदा ते मत्ती चानु ... ३।१०४ यदादीध्ये न दिवषाख्येभिः ४। २५६ यदिन्द्र चित्र म इह ... २।२८८ यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति २। ३८७ यदिन्द्र दिवि पार्ये २। ४८१,४८३ यदिन्द्रामी जना इमे ... ३। ११ यदिन्द्रामी पर मस्यां ... १। २९६ यदिमा वाजयज्ञ इम् ... २। ३१८ यदि च्रिराणं नम्येत् ... १। २२६

भागए॰ यदुदच्चो त्रषाकापे ... १। ३११ यदृचैव होचं क्रियते ु... २। ६० यदेतत् चयी विद्यायी ... ३।१५६ यदेदेन मदधुर्यिच्चियासी २।२०६ यदेभिरात्मान माच्चादयत्॥ ३।२६० यद्वापिः प्रान्तनवे ... 71708 यद् रटहीत मविज्ञातं॥... २। १३१ यद् ग्रामे यदरखी \*\* ... ३। ७८ यद् दूतो स्थमवद् विवस्ततः ३। २६ यद् घर्म इत्यतपत् ... १। २३५ यद द्याव इन्द्र ते भातं ३। ३६५,२४१ ... ... 8 | 380 यद् द्वितीय मासीत् ... ४।१६३ यद् वाग् वदन्यविचेतनानि । २१२ यद् वाव स तत्र... यद् वित्तं ग्रहैर्शयह्नत ... ३। ५८ यद् विक्ता निविद्भिः ... ३। ४०६ यं त्वा पूर्व मीळितो ... ३। २१६ यं नुन किः एतनासु ... ३। ५५ यन्मन्यसे वरेग्य मिन्द्र ... २। ४३८ य मित्ति मित्तितयः । ... ३।

<sup>\*</sup> तै॰ छं॰ १. ५. १. १। 'खिग्निवें बड़ो यदरोदी त्तामुद्रः' म्रत॰ ब्रा॰ ई. १. १. १०।

<sup>† &#</sup>x27;यदिमाँ स्नोकानष्टणोत् तद् ष्टबस्य ष्टबलम्'—इति तै॰ सं॰ २. ४. १२. २।

<sup>‡</sup> मत॰ त्रा॰ ११. १. ११ १। 'चिसिन्नेव खोकेऽग्निं वायु मन्तरिचे दिखेव सूर्यस्'।

<sup>ु</sup> श्त∘ त्रा॰ ११. ४. २. ४—०। | इ।न्दो॰ खप॰ १. ३. २।

<sup>¶</sup> ग्राखानारीय एषः (ऋ० सं० सा० भा० भू०)।

<sup>\*\*</sup> य॰ वा॰ सं॰ १. ४५।

<sup>††</sup> खय॰ सं॰ ०. ०. ८. ६। ते॰ सं॰ १ ४ १४ १। 'पुरुषो वा खितिः'— दित स्त॰ वा॰ १४. २. २. ०।

भा । ए॰

यमेन दत्तं चित एनम् २। ४१२, ४१४ य मेरिरे भ्रावी 33815 ... य मेव विद्याः मुचिम् \* २।१७२ यमा इ जातो यमो ... १।१०० यसमे दुरिन्द्रो महतः ... ₹ | 58 यया तदच्चर मिधगम्यते । ३५३ यवं दिनेगास्त्रिना 285 1 € .... यस्ते गर्भ ममीवा m ≥ 1 8 co यस्वद्वीता पूर्वा ... ३। २५ यसात्परं नापर मस्ति । १६७ यस्मिन् रुद्धे सुपनाम्मे ... ३। २७६ 83518 यसी लं सुद्रविशी ... 8 | 208 यसी ल मा यजसे Je815 ... यस्य ब्रह्म च दानं च ... ४। १२३ यस्ये देवताये इतिः ३। ४६१,४६७ यां यां देवतां निराइ 🦠 १ । इई१ याः प्रवतो निवत 00818 ... या इन्द्र सुज खाभरः ... २ । ३८८ या खोषधीः पूर्वा ... 81 या चौषधीः -- ॰ इत्युतवो ४। या ते चामे रजः प्रया ... १ । ४४६

या ते खमे इरःश्या

या ते जिङ्घा ...

या ते दिद्युदवस्रष्टा ... ४। ७८

भाः। ए॰ याभ्य एव तानि 838 1 5 ... या मथर्वा मनुष्यिता ... १। ३०४ या रुची जातवेदसी ... ३। ३८६ यावन्तः खलु वै राजानम् ४। ३२२ यावन्मात्र सुषसो न प्रतीकं ३। ४३8 यासि कुत्सेन सरथम् ... ३। ८२ युनक्त सीरा वियुगा ... ३ । १२६ युवं च्यवानं सनयं ... ≥ 1885 युवं प्यावाय राप्रती ... ३।१६१ युवोः श्रियं परि ... ३ । १ पू ३ यूपः सीऽष्टाश्रिः ... ₹ 1855 यूर्यं न उग्रा मरतः ... ३। २६० ये के च परेग हिमवन्तं १। २६० येऽङ्गारा चासंस्ते ... १। ६०, १६१ ये चेमेऽर्क्षे श्रद्धा तपः ४। ३०८ ये ताल्ष्द्वना ... BI 964 ये ते सरस ऊर्मयो ... ४।११८ ये ला देवो सिनं मन्यमाना २ । ४०६ ये देवयानाः पिल्यानास्व ॥ ३ । ३4१ येन देवाः पविचेगा ... ₹ 1 88 येनाच्तरं पुरुषं वेद ... ४ येना पावक चन्त्सा ... ३। ४०० ---- 8 1 2 = 4, 2 = 9, 2 = 5, 2 = 8 येनैवाध्वर्ध्यंजुषा ... २ 1 8२ = ये प्रतं कर्मदेवानाम् ॥ ॥ १८७,३२२

... 7 | 840

... ₹ | 88€

<sup>\*</sup> शाखान्तरीय एषः (ऋ॰ सं॰ सा॰ भा॰ भू०)। † श्वेता॰ उप॰ ३. ८। ‡ शत॰ त्रा॰ १९. १. ६. ३४। 
\$\sqrt{ इत्तिकता नापि खाख्यातम्।}

<sup>॥</sup> खय॰ सं॰ १. १२. ४. ३। पर मसीच किश्विच्छाखाभेदकातः पाठव्यतिक्रमः।

ण 'स यो मनुष्याणां राहाः ॰ — ॰ स एकः कर्मदेवाना मानन्दा ये कर्मणा देवल मभिसम्पद्मने ॰ — ॰ स्नत ऊद्धं विमोचायैव ब्रूहीति'— इति स्त॰ ब्रा॰ १४. ९. १. २१—२८।

भाग ए॰
यो चिद्यां देववीतये ... ४। २०२
यो चिद्यां क्यावाहनः... २। ५३
यो चिद्यां क्यावाहनः... ३। १६२
यो चिद्यां स वक्षाः ... ३। १६२
यो चिद्यां निभ्नो दीदयद् ... ४। १०४
यो चिद्यां निभ्नो दीदयद् ... ३। ४८२
यो चिद्यां निभ्नो यो गवां ... ३। ४६२
यो चिद्यां मं व चादायाह ४। ६०
यो ज्ञां मं व चादायाह ४। ६०
यो ज्ञां महिषाँ इव ४। २६०
यो जां सव प्रथमो ... २। ३६५
यो जांत सव प्रथमो ॰

हतीयस्याझो रूपम् ... ४। ८६
यो देवेभ्य खा तपित ... ४।१५२
यो निष्ठ इन्द्र निषदे ... २।१२२
यो नो मक्तो खिम ... २।४००
यो ममार प्रथमो ... ४।१०६
यो देवान् यो खमीवहा २।३६४
यो वां यद्यैः प्रश्मानो ३।१००
यो वा खिमः स वक्षः ४। ०४

भा०। ए॰
यो विश्वतः सुप्रतीकः ... २। २६६
यो वै यज्ञं नाराणंसपिक्कं २। ४६७
यो इत्वाहि मरिगात् २। ४४३
यो इ वा अविदिताष्ट्रें २। ३११
यो होतासीत् प्रथमो ... ३। २२

₹.

रजांसि चित्रा वि ... 7 1884 रथं ये चन्नः सुटतं ... 7 1 7 50 रथं नुमारतं वयं 81288 रघे तिस्न नयति 81 58 रमध्यं मे वचसे 2 1 782 रमायो वै विश्वदेवा\* २ । ३०५ राका महं सुहवां 8 । २१५ रमदत्मा रमती २ । २२० रूपं रूपं मघवा न ३।३१५ 81805 रेतसः सिन्नस्य लघा ! 31855 रेतो वा खापः ... २ । 8 ६३ रेवतीनः सधमादे ... ३ । ३६५ रैवतं एष्ठं भवति इ । इद्द

भ मान जा । २. ०. ३. १२; १२. २. ६. ६. ०।

<sup>‡</sup> तै॰ सं॰ १. ५. ८. १। "लष्टा वै सिक्तं रेतो विकरोति" सतः बा॰ १. ८. २ १०।

भागए०

व.

वच्यन्तीवेदा ग्रनीगन्ति 81 30 वनस्पतिं यजति ० ---- ० जीवं हास्य हवां ... ३ । ४८६ वनस्पतिं यजति ॰ — प्राया मेव तत् ・… 支18年 वनस्पते वीष्ट्रंगो ... 31850 ... 3 1842 38 18 ... वनस्पते रम्मनया ३१९६८, ४६०, ४६२ वने न वायो न्यधायि ... २ । ३ ८६ ... ३।२५० वनेष जायुमत्तेष ... 7 1824 वसीभिः पुत्र मसुवो ... २। ३५8 वयं हि ला प्रयति ... 3 | 800

वयः सुपर्सा उपसेदुरिन्द्रं २। ३००

वसातिषु सा चरथो ... ४। २५०

वह देवचा दिधिषों ... ३ । ४५३

वसन्तेन ऋतुना

वाग्धि ब्रह्म तत्र स

वाग्धि सरखती

वाग् वा अनुरुप्

वाग् वै लछा

भा । ए॰ वाग् वै देवता चतुर्थ मदः ३। ३६५ वाग् वै देवानां मनौता ३। १४० वाग् वै समुद्रो न वै ... १। ३५४ वाग् वै सरमा 30518 ... वाग वै सरखती पावीरवी\* ४ २६८ वाङ्मनसद्यः श्रोत्र ॰ ... 8 1 307 वाचस्पतये पवस्व ... 3 | 88 वाजे सुश्रिप्र गोमति ... २। ४०६ ... 3 | 288 वात च्या वातु भेषजं ... १। १३६ वामं वामं त छादुरे ... ३। २६७ वायवा याचि दर्शतेमे † ३। ३२8 ... 81 €€ वायुः पविच मुचाते वायुगीया वनस्पतयः ... १।१६८ वायुना च्योतिषा ‡ ... २ । ४८७ वायदेवेभ्यो इयं वहति २। ४८७ वायवी खग्नेस्तेजः § ... ३। २६ वायुर्वा त्वा मनुर्वा ।... २ । ५8 वायुवै यन्ता वायुना हीदं र । 8६8 वायुस्र नियुत्वान् ... २ । २८६ वाहिस्रो वां हवानां ... २ । ४२८ ... ३ । ४८१ विजेधसदिन्द्र इवानब्रवी ३ । २६९

... ३। ३६५

03515 ...

... 8 1 220

... इ।१५१

<sup>\*</sup> तै॰ सं॰ इ. ४ इ. ४। † म्रत॰ त्रा॰ १.१. इ. १।

<sup>‡ &#</sup>x27;खग्निवायुरादित्य एता ह्येव देवता विश्वं च्योतिः'—इति म्त० त्रा० १०. ४. १. १॥।

<sup>§ &#</sup>x27;प्राणेन वा अग्निर्दीयते, अग्निना वायुः, वायुना आदित्यः'—इत्यादि शत॰ त्रा॰ १०. ४. ५. ११; 'वायरेवाग्निः'—इति च ३. ४. १।

<sup>॥</sup> त० सं० १. ० ०. २।

भा । ए॰

वि च्योतिषा बहता ... २। ४४१ विद्या सखिल मृत ३। १११, २११ विद्या मेषि ... ॥ १ २ ८० विद्या इ वै ब्राह्मण मा \* २।१७२ विद्यतो च्योतिः परि ... ३। ७७ विदाद रिष्ठ खन्दमा ... ३। ३५१ विद्यन या पतन्ती ... १। २२२ विधं दहारां समने ... 8 | 300 वि न इन्द्र मधो जहि ... ३। २६३ विष्रं विष्रासोऽवसे 0.8 | 8 ... विप्रं पद मिक्रिसो ... 8 । ३२8 विराड् विराजनादा ... ३।३७१ विरूपास इद्वयस् 03918 ... वि वचान् इन्युत 37 18 ... विश्वं सत्यं मघवाना ... ३। ३५५ विश्वकर्मन् इविषा 05818 ... विश्वकर्मा विमना खाद्ध।१२०,१२६ विश्वकर्मा इ भौवनः ‡ ... १ । १२४ विश्वकर्मा ह्यजनिष्ट् ... ३। ३२२ विश्वरूपं इरियां जातवेदसं ३। ४३० विश्वरूजः प्रथमे सचम्... १। ३९४ विश्वस्मा खिम भुवनाय ३।४०७,४२६ विश्वस्य इ वै मिर्न ... २। २४० विश्वानरस्य वस्पतिं ... १।२८४ विश्वा रूपाणि प्रति ... ४। २०० विश्वानर स्टत चा जात० ३। ४१३

भाः। ए॰

विश्वेत्ता विष्णुराभरत् 31 विश्वे ला देवा खानुष्ट्रभेन ३। ३६६ विश्वे देवाः पुब्कारे ला... २।१६8 विश्वे देवासी चप्तरः ... ३। ३३ विश्वे वैदेवादेवतास्ततीयमदः ३।३६५ विधितस्तका रोदसी ... 8। ३३३ विष्टी श्रमी तर्शात्वेन ... १। १८६ विष्णुवे यज्ञः ... ३। ३०८, ३१० वि चि सोतोरस्चत... १। ३४२ वीर्यं वे प्रावीर्य मिन्त ... १। २२० वकिसदस्य वार्ग वचस्य तु ते पुरुद्धतवयाः २। ३२२ वचे वचे नियतामीमयद २।१८१ व्याकपायि रेवति ... 8 1 7 43 रुषासि दिवो रुषभः ... ३। २१६ विखें दुरो विष्ठ मेव ३। ४०४ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा॥ ४। ३५३ वेरध्वरस्य दूषानि ... ३। २१४ वैवखतं सङ्गमनं जनानां । १९८२ वैश्वदेवं श्रंसति॥ ... र। ४६८ वैश्वदेवीं सुन्ता मा ... ३ । १८७ वैश्वानरः प्रविशायतिथिः इ। ३९६

<sup>\*</sup> शाखानारीय एषः (ऋ॰ सं॰ सा॰ भा॰ भू०)।

<sup>†</sup> नै॰ सं॰ ४. ६ १. ६।

<sup>‡</sup> भ्रातः आ० १३. ०. १. १. ।

<sup>§</sup> नै॰ सं॰ ४. ६. २. ३।

<sup>॥</sup> स्त॰ जा० १४. ०. २. २४।

<sup>¶</sup> ते॰ सं॰ १. १. ११ ह।

भाः। ए॰
वैश्वानरस्य विमिमाति ... ३। ३८०
वैश्वानरस्य समतो \* ... ३। ३८६
वैश्वानराय एथुपाजसे ... ३। ४००
वैश्वानराय मीळहुषे ... ३। ४००
वैश्वानरोयो दादमः } ३। ४०५,४१८
वश्वानरो यतते स्र्येम ... ३। ४०५
वश्वानरो वा स्तर्जेतः ... ४। १०५
वश्वानरो वा स्तर्जेतः ... ४। १०५

श्रा.

ग्रंसावाध्वरी प्रति मे ... र । ४२८ भ्राकटः भ्राकिनी गावो! ३।१५8 प्राखामकी वा असुरायां २। ३३० प्रतं सेना खजयत् २ । १००, ११५ भ्रतं जीव भ्रदों ... 8 | 822 श्रतं ते शिधिन्तयः भातपविचाः खधया ... २ | 84 प्रतं मेषान् वक्ये ... ₹ 1 2 08 भ्रतर्चिनो मध्यमाः 8€ श्रव इन्द्रो वसुिभः ... 8 । ३२५ प्रज्ञो भवन्तु वाजिनो ... १। ३२८ भ्रव्दसार्ग्रहपरसगन्धाः 81305

मां। ए॰ शाचिगो शाचि ... २ । २६६ ग्रासदिइर्ड् हितुः ... २ । २५८ प्रिचाकल्यो याकरगां... २। १ प्रिरःपाणिपादपार्श्व ... १। ३०२ शिर खादिलो भवति॥ २ । ४११, भीचां पश्च ... शीचां वाखास्यामः ... २। भीरं पावक भोचिषं सुकां ते खन्यद् यजतं शुनं वाचाः युनं सुपाला वि तुदन्तु शुनं ज्ञवेम सघवानम् ... १। ३१६ शुनासी राविमां ... 8। ६२ प्रहरावे वीर उग्र मग्रं ... ३। २३५ प्रमागाने वा विचायः श्रद्धयाद्याः समिध्यतेष ... १। पू॰ श्रायन्त इव सूर्यं 3081 € ... श्रियसे कं भानुभिः ... २ 1 8२ € श्रीणा मेकम् \*\* ... 8 1 5 20 श्वसित्य मृहंसः ... २ । ४१५

<sup>\* &#</sup>x27;एष वै वज्रलो वैश्वानरः'—इत्यादि श्त॰ त्रा॰ १०. ४. ४. ११।

<sup>†</sup> ग्रत॰ त्रा॰ ६ १. ४. २६; ४ २. २ ५; 'वैश्वानरं वा एत मिम् ग्रें ; 'खायाध्यातां ग्रिर एव वैश्वानरः' २. ८; 'खमये वैश्वानराय दादग्रकपालम्' ११. १. ५. ५।

<sup>‡</sup> बृडदे॰ ६. १२८। 🦠 खष्य॰ मं॰ २० ८. ६ ८। ॥ तै॰ खा॰ ५. ४. ३।

<sup>ी &#</sup>x27;श्रदा वे सूर्यस्य दुहिता'—इति शतः बाः १२ २ ४. १९।

<sup>\*\* &#</sup>x27;खाथो परमं वाऽएतदन्नादां यदु वसा'—इति मतः न्नाः १२. ४. १. १२। महाभारतटीकाद्यनीसकण्डकत मस्या बाख्यानन्तपूर्व मेव। तत्तनैव द्रष्टवम्।

ष.

भा । ए॰ षट्चिंग्रदत्तरा वे रहती ३। ३०० षड् वा ऋतव ऋतुष्ः... २। ४६५ षह वा ऋतव ऋतूनेव २। ४३७ ... स । इहंड षिंद्रिप्तिरस्य वद्भायः ३। ६२ षष्ठिस इ वै चौ या च \* २। ४६०

### स.

संवत्सरं ग्रामाना ... २। ३२२ संवत्सरः प्रजापतिः सोऽस्य । १५२ संवत्सरः प्रजापतियं प्रजा० १। १५२ स चा विच्त महि न चा॰ २। ४४२ स इत्तमोऽवयुनं ततन्वत् ३। ८० स इन्द्रं तुष्टाव ... ४। २५१ स इं सर्विभिः ... ३ | ३0 स र्चत बज्ज स्थाम् ।.. ४। ३८४ स एष वैश्वानरो विश्वरूपः ३। ४२० सत्त मिव तितउना पुनन्तोर। ४०४ स जीव ग्ररदः ग्रतम् ... ३। २६६ स तथे ख्वा पुत्र माम॰ ३।१५६ स तपक्त समाँ लोकानस्जत ३। ३६५ स तुर्विश्विमेचाँ ... ... ३।१८७

भा । ए॰ सद्यस्विद् यः भवसा ... ३। ४० ... 8 1 9 7 2, 9 30 सद्यो जातो व्यमिमीत ३। ४८३,४८४ स नः पितेव सूनवे ... २ । ३६% स नाराप्रंसं प्रसति ... १। १५ स निलायत सोऽपः ! ... २ । ४१५ स नो बोधि अधी ... ३। १११ स नो टघनमुं ... ... ३। २० स पितर मेत्या ब्रवीत् ... ३ । १५९ स पूर्वया जिविदा ... ३ । ४०६ सप्त ऋषयः प्रतिहिताः ३। ३६२ 30518 ... सप्त च वै श्तानि ।.. र। ४६८ सप्त मर्यादाः नवयः ... ३। २५३ सप्त युञ्जन्ति रथम् ... २। ४८६ सप्त खसुरक्षीर्वा वशानी ३। धू सप्तार्द्वगर्भा भुवनस्य ... १। ३६२ स प्रतथा सहसा ... ₹ 1885 स भन्दना उदियक्तिं ... ३। १8 ससस्मिद्धायमान चासत 8 ! १५० समान मेतदुदक ३। २३६, ४९४ समाने रुच्चे पुरुषो ... १ । १०६ समान्या वियुते दूरे ... २। ४८० समास्वाय ऋतवो ... ३ । ५०१ समिद्सि ... ₹ 1 8€2

§ स्त॰ बा॰ १२ १. १०. ४।

|| सुण्ड॰ खप॰ इ. १. १।

श्रत० त्रा० १०. २. २. १९।
 † क्वान्दो० उप० ६. २. २। ‡ तै॰ सं॰ २. इ. इ. १।

भाग ए॰ समिद्रो खिमः समिधा ३।५०३ समिद्रो खञ्जन् क्षररं ... २। ३५५ ... ३।५०१ समिद्रो चद्य मनुषो ... ३। ४५६ समुद्रादृर्मिभेधुमा १ १ ३२६ ० ३६, ३८६, इ८८, इ८७ समुद्राद्धेषोऽझ उदेति । ३६० समुद्रोऽसि विश्वयचाः... ३।१५६ 33518 ... सम्भानुना यत्ते 38 15 ... सम्मा तपन्यभितः 年3年17 ... स यत् सायं जुहोत्यिसम् ४। १२५ स योऽतं ब्रह्मेत्यपास्ते ... ३।११७ सर्प ऋषिमन्त्रसत् 53815 ... सर्वे जुहोति सर्वस्याध्ये 8 । १२५ सर्वे ह्येतदु ब्रह्माय मातमा ४। २११ सर्वाणीन्त्रस्य धनानि ... २। ३८६ सर्वाचतून् पण्वोऽसिम् ३। ३८३ सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन २ । ४७२ सर्वेषां वा एतत् पञ्च नानां २। ४६६ स वराची रूपं कला ... ३। २६ स वा अयं प्रजापतिः ... २। ४६२ स वा एषोऽमिरेव 00年1年... स वायना न्योतिषा ... २ । ४८७ स्विता यन्तेः प्रियवीम् १। ८५,१३४

माण ए॰ सविता वै प्रसकाना मी शे । १३५ सर्यं व्राह्मगार्च्हांसनः ... २ । ४५३ सिंख मिवन्दबर्गे ... ३। २ सहदानं पुरुहत ३।१३३,१३8 स द्वीवाच किं मेऽनं ... २। ४२७ साकञ्जानां सप्तथम् ... १। ३८६ साचादेव तहेवतां प्रीणाति ३। ८६६ सा गायत्री गर्भ मधत्त... ३। ३६३ सा ते जीवातुर्त ... ३। ६० सा प्रथमा संस्कृतिः ... ३।३२8 सा मे सत्याशीरवान् ३।१०३ साम्रोद्गीयं ... रा ६० सारखतं शंसति ... १। २१० सारखती धेनुखरीमालमेत॥ २।२३८ सा वा एषा हैत एव यहपा २।३८५ सा वै वाक् स्या चतुर्दा १। ३८८ सासानेभिरेतरी न ... ३।२०२ सिनीवाली पुष्यक्ते ... 8.179= सिनीवाल्ये चरं या ... 81220 सुनिंशुनं श्लालिं ... 81 748 सुखं रथं युयुजे ... 支 1 天82 सुगा को देवाः ... इ।१६० ... 8 । ३२६ सगुरसत् सहिरणः ... ३। ६६ सचदा यह मदीभ्यां

 <sup>&#</sup>x27;समुद्रात् सर्वे दैवाः सर्वाणि भूतानि समुद् इवन्ति'-इति मत् वा १४. १ ११

<sup>†</sup> स्त॰ ब्रा॰ ९. ५. ४ २—५। ‡ स्त॰ ब्रा॰ ४ १. ६. २०।

<sup>§</sup> तै॰ सं॰ १. ७.१. २।

<sup>|</sup> काठक० १३. वं। ते० सं० २. ४. ३. ३।

भाः। ए॰ सुदेवी खद्य प्रमते ॰ ... ३।३०२ सुदेवो खिस वस्या ३ । १२१, ३८० सुपर्यां वस्ते म्हारे ... २।१८० 93515 सुपर्गीऽसि गरतमान् \* ... ... 8 । २८६ सुषुरगः सूर्यरिससन्द्रमा २।१८४ स्यवसाद भगवती ... १। २३५ सूर्य एकाकी चरति ... १।३५२ सूर्य मादितेयम् ... २।२०६ सर्यस्येव रक्षयो ... ३। २६१ सूर्यस्येव वद्यथो ... 818€€ सूर्याचन्द्रमसी धाता । १। ३६० स्यो न्योतिः ... ३। ३८६ स्राप्येव जर्भरी ... १। ३१३ सेनानीनः सडरे इत रिध ३ । ३८१ सेना वा इन्द्रस्य प्रिया १। ८४,२२६ सेनेव ख्छामं ... 81200 सोऽसये व्रतपतये 30年1年 ... सोऽमये व्रतस्ते 30年1年 … @38 | F ... सोऽमिर्दिवस्पृग् ... 3 | 354 सोऽजीगर्नं सीयवसी स्विर।र६8 सोमः पवते जनिता ... १ । ३८२ सोमः प्रथमो विविदे ... ४। ११० सोमः सर्वा देवता ○351年 ...

देव

खा

অ

अः

खर

अभ

चर

**3**3

चर

च्यिः

चस्

चा

चिन

खाः

खाः

चार

चा

चा

टार

सध

भागए० सोमं गावी धनवी ... 8 | ₹ Ey सोमं पिव मन्दमानो ... १। ५४ सोमं मन्यते पपिवान् । १६५ सोमस्य राज्ञो वस्णस्य ४। १७६ सोमानं खरणं क्रणं हि ३।१८१ सोमापृष्णा जनना ... ३। ३५८ सोमारुदा यक मेतान्यसमे ३। ३५८ सोमो गौरी चिधित्रितः १। २२६ सोमो ददद् गन्धर्वाय ... १। १११ सोमो वै राजा ··· > 1 849 सोमो वै वाजस्तस्य ... १।१६४ सोर्देवानस्जत 30515 ... सोऽश्विनौ तुष्टावात ... १। २५६ सोऽस्यानं तेन न सियते ३। ३०९ सौधन्वना ऋभवः ... २ । २८१ सौर्या वा एता देवता ३। ४०६, ४२० स्तियः सतीलाँ उमे ... ३। ८ ---- ... 8 | 350 क्तुषेयां पुरुवर्षस म्हन्नं ... १ । १६८ स्तो चियस्तुची भवति ... २। ३८८ स्तो चियानु रूपौ हची भवतः २।३८८ स्तोमेन हि दिवि देवासो ३। ४२६ ... ... 81 98 स्वागुरयं भारहारः ‡ ... २ । १३० स्पूरं राधः ग्रतार्श्व ... ३। २३ खुषा श्वश्रशह्मज्ञमाना ४। २६५

 <sup>&#</sup>x27;बीयं वे सुपर्णः'—इत्यादि म्त॰ न्ना॰ ६ ५. २. ६।

<sup>+</sup> व्हा सं द. द. ४८. ह।

<sup>🛊</sup> शाखान्मरीय एषः (ऋ॰ सं॰ सा॰ भा॰ भू॰)।

भाग एणित भवा ... १ । पूर खध्या तदेनं तस्माद्धान्यं १ । १२१ खध्या तदेनं तस्माद्धान्यं १ । १२१ खध्या तदेनं तस्माद्धान्यं १ । १२१ खं महिमान मावह ... ३ । ४८२ खरसामान एते भवन्ति २ । ३८८ खर्गी वै लोको दुरोह्यं १ । ३६९ खर्यन्तो नापेद्यन्त स्म १ । १४३ खर्य विलीनं पित्यां ... ३ । १४३ खस्ति नः पथ्यासु धन्वसु १ । २३८ खस्तिरिद्धि प्रष्ये ... १ । १६१ खाहिष्ठया महिष्ठया ... १ । १६३

#### £ .

हंसः सुचिषदित्येष वै ... १। ४०४ हंसः सुचिषद् वसुर् ... २। २४८ ... १। ४०० हानाहं पृथिवी मिमां... २। ५४ हिवते ह्यंश्वाय धानाः ३। ७० हिवर्डानाभ्यां प्रोह्यमानाभ्यां २।४५० ... १। ५० हिवर्डाने स्वरितः ... २। ८१ हिवर्वा एतद् यदुत्पूतम् २। ४५०

भा । ए ॰ इविषा जारी अपां ... ३ । ११२ इविष्यान्त मजरं खर्विदि ३। ४२३ इस्ताभ्या मेनं मत्र्यति ... २। ४१% च्डिइ ख़ती वसपती ... १। २३० हिनाता नो खध्वरं ... ३। २३२ हिमेनामिं घंस मवा॰... ३। २८० हिर्णामः समवर्त्तामे । ११५ हिरणारूपः स हिरणा॰ २ । ३२८ ... 8 | €€, €= हिरणारूप मुषसो ... २। २०१ हिरण्यरेता अभिः ... २। ४४३ चिरणयस्त्रः सवितर्यया ४।१३६ इत् पीतासो युध्यन्ते ... र। ८६ हृदा तष्टेषु मनसी जवेषु १ । ३६० होता देवो समर्चः ... ३।१०० होता यत्त्र समिधामि । ३५२ होता यत्तदश्विनी ... २।३८० होता यद्यदिन्द्रामी ! ... २ । ३८० होता यत्तद्रऋखाः ... २ । ४४३ होता यजति ... २ । ४०० होतुस्वत् पूर्वं ... ... ३। ३४१ होत्रजपं जपति... ... ३ । ४२५

<sup>\*</sup> श्रत॰ ब्रा॰ इ. १. २. ७। तै॰ छं॰ १. २. १. १।

<sup>🕂</sup> तै॰ सं॰ १. ८. १५. २। शतपथीयं बाख्यानं च द्रष्टव्यस् १. ५. १. ११।

<sup>‡</sup> मै॰ बा॰ १ व. ८. १।

# ॥ श्रय नैरुक्तसार्त्यवाकास्त्री॥

## 羽,

|                                                      |        | भाः।ए०    |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|
| षत्रो ददते मिण मिलाभिभाषनी                           | •••    | २ । १ हर  |
| अच्छत्ते यूतनिन्दा च क्षिप्रशंसा च                   | ***    | ३। २८६    |
| चगस्य इन्हाय इतिनिक्ष्य मरुद्धाः सम्मदित्सां चनार,   |        |           |
| इन्द्र एता परिदेवया स्वकी                            | ***    | 8 । २५५   |
| खिमं सम्बोधयेत्; खिमः सर्वा देवताः                   |        | 8   8 0 = |
| चिमः प्रिवीस्थानः                                    |        | ₹ 1 ₹ ? 0 |
| खिमं द्राविगोरस माइ; एष पुनरतसात् (इन्द्रात्)        |        |           |
| जायते—'यो अभागोरन्तर्भिं जजान'—इति                   |        | ₹ 1880    |
| षायमतानि ०- । खस्य कमे ०- । खस्य संस्तिवका           | देवाः. | 3 1 300   |
| षामद्वाना मभवत् प्रोगामी                             |        | 31989     |
| खन एकपात् ०-० एकं पादं नोत्खिद्तीत्यपि निगमी         | भवति.  | RIDER     |
| व्ययायस्वाच प्रबद्ध सञ्ज्ञाकरणं व्यवहाराधं लोके.     |        | 21 27     |
| अवाह गाः • अपिहित मन्तहितं वाम् चन्द्रमसो            | रहे.   | 21808     |
| षय किन्दवताः प्रयाजानुयाजाः ? ०-० षास्रया इति        | त      |           |
| स्थितिभेतिमात्र मितरत्                               |        | €3815     |
| अथ यद विधिता भवति, तद विधाभवति,                      |        | 01250     |
| विथ य हिसा माश्रिय—इत्यादि                           | •••    | ee\$18    |
| अय य १ हता मुत्सच्य — इत्यादि,                       |        | 81200     |
| खयाकारचिन्तनं देवतानाम्। — प्रकषविधाः स्युरि होकम् ॰ | -°;    |           |
| अपुर्वावधाः स्यार्वपर्म ० ः स्वि वोभग्विभा           | : 237  |           |
| अपि वा पुरुषावधाना मेव सतां कर्मात्मान एते स्यः      | 0-0    |           |
| एव चाव्यानसमयः                                       | ३ । इ  | ३१, ३३८   |
| चयागमः—याया दवता निराह, तस्यास्तस्याः ताङ्गाञ्च      |        |           |
| मनुभवत्यनुभवतिः                                      | •••    | 8 । ३६१   |

च

| भाः। ए॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| खयात ऊर्द्धभागगितिं वाखास्यामः ४। ३६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ष्यथातानी सहतः प्रथमं भूतनामधेयान्यनुक्रमिष्यामः ; —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ० • खरीतं महान्त मातान मेतानि स्तान्येता ऋचोऽनु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रवदन्ति ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| षयाधातम्— ग्रोर मत्र ऋगुचते * * *; तस्य यदिवनाभि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| धर्म तदच्चरं भवति; इन्द्रियाख्यत्र देवा उच्चन्ते * * *।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| इत्यात्मप्रवादाः 8 । ३५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ष्यथानिन्वते अर्थे । प्रादेशिके विकारे परेभ्यः परेतरार्द्धान्स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्तार प्राकटायनः २। ८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ष्यथान्यत्र यज्ञात्, प्राजापत्या इति याज्ञिकाः; नाराण्या इति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नैरुक्ताः। खिपि वा सा कामदेवता स्थात्, प्रायोदेवता वा;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| च्यन्ति ह्याचारी बद्धलं लोके—देवदेवत्यम्, च्यतिथिदेवत्यम्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पित्रदेवत्यम्, याच्चदैवतो मन्त इति ३।३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| षायापि ज्ञानप्रशंसा भवत्यज्ञाननिन्दा च २।१३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| षयापि निष्पन्नेऽभियाद्वारेऽभिविचारयन्ति २। ८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ष्यथापि य एषां न्यायवान् कार्मनामिकः संस्कारी यथा चापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्रतीतार्थानि सुस्तथैनान्याचचीरन् २। ८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ष्प्रधापि ब्राह्मणं भवति, — स्विमः सर्वा देवता इति ३ । ३८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| चायापि त्राह्मणं भवति, चिमवी इतो दृष्टिं समीरयति,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| धामच्छद दिवि भूला वर्षति, मर्तः स्टरां रुष्टिं नयन्ति,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यदासावादित्योऽसिं रिश्मिमः पर्यावक्ततेऽधवर्षतीति ३ । ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| खथापि ग्रपथाभिग्रापौ॰ ॰; खथापि कस्य चिद्र भाव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स्याचिखासा॰ — ॰; खयापि परिदेवनात्समास्यिद्भावात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| °—°; खयापि निन्दाप्रश्ंसे॰—°; रव सुचावचैरिभप्राये-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المستعدد الم |
| च्यापि स्तुतिरेव भवति नाभीर्वादः ॰—॰; च्याप्याभीरेव न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्तुतिः; तदेद्वज्ञल माध्यर्यवे याचेषु च मन्त्रेषु ३। २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| च्याप्रविवसूर्यना १ १ वासका चन्तत वः ॥ १ ८६ च्यामा चितस्त्रतय इत्याचच्रते; च्याप वा सम्प्रत्यय एव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्यान्माहाभाग्याद् देवतायाः ॥ १३३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                          | भाग ए॰   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| ष्यचैतं महान्त मात्मान मेवर्गणः प्रवद्ति वैश्वकर्मणः                     | 8 1 88 3 |
| चयैतं महानत मात्मान मेषर्गयाः प्रवदतीन्त्रं मित्र वहवा मि                |          |
| माज्जरिति                                                                | 81340    |
| ष्ययंतानीन्द्रभत्तौनि • — •। ष्यस्य कर्म • — •। ष्यस्य संन्तविका देवाः   | . ३।३५२  |
| ष्यरेतान्यादित्यभक्तीनि॰०। अस्यकर्म॰०। चन्द्रमसा वायना,                  |          |
| संवत्सरेगोति संस्तवः                                                     | ३।३६०    |
| अधेव महानात्मा आत्मिजिज्ञसया आत्मानं प्रोवाच, — 'अप्नि-                  |          |
| रसि जन्मना जातवेदाः'-'खह मसि प्रथमनाः'-इखेताभ्याम                        | .81₹€ E  |
| चयंष महानात्मा चिविधो भवति ;—सत्त्वं रजस्तम इति                          | 33618    |
| ष्ययेषा वाचः प्रविक्तिवे (चलारि वाक् )                                   | CREIS    |
| ष्यदन्तकः पूर्वात च ब्राह्मणम्                                           | ३ । २६७  |
| चादतदचा अजायत दचादिदितिः परौति च। तत कथ                                  |          |
| सुपपद्येत; समानजन्मानी स्थाता मिति: अपि वा टेव-                          |          |
| धमें रेतरननानी स्थाता मितरेतरप्रकृती.                                    | 8 1 200  |
| खदा च प्ररा च तदेव कमे नदीनाम्                                           | 2   820  |
| ष्यधस्तादामाऽधस्तात् कृष्णः। कस्मात् सामान्यात् ? इति.                   |          |
| 'खिम चित्ता न रामा सुपेयात्' रामा रमणायोपयते न                           |          |
| धर्माय, कृष्णजातीया; — एतस्मात् सामान्यात                                | 3   200  |
| अधारामः साविच इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते। कस्मात                         |          |
| सामान्यात् ? इति, खधस्तात् तदेडायां तमो भवति :                           |          |
| ्रतसात् सामान्यात्                                                       | 11200    |
| खनिमचो राजा र                                                            | 3661     |
| अगुरामध्यात गाम स्याद् ; दृष्ठ्ययन्त भवति                                | (1)      |
| द्भारती राकिति देवपत्न्याविति नैक्ताः: पौर्णमास्याविति                   |          |
| याचिकाः; या पूर्वा पौगमासी सानुमतियात्रा सा गाकति ।                      | Eecl     |
| बन्धा भग इत्याद्धः। * * *। प्राप्तिच मस्याद्विगा निर्ज्ञानेति            |          |
| च ब्राह्मणम्                                                             | 1200     |
| नियाला जान स्पतांचा नाहित्यप्रवादा सवाना                                 | 1208     |
| प्रपाच च्यातिषस मित्रीभावकसेणो वर्षकर्म जायते. तचीपमा                    |          |
| र्थन युद्धवर्णी भवन्ति ; ऋच्वित्तु खलु मन्त्रवर्णी ब्राह्मग्रवादास्त्र २ | 1299     |

| भा॰। ए॰                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|
| चापि ह्यदेवता देवतावत् स्त्रयन्ते; यथा-चाश्वप्रभतीन्योषधि-             |
| पर्यन्तानिः ३।२०७                                                      |
| च्यपोद्धत्यपोद्दति श्वतितिषुं धर्मसन्तानादपेत मलङ्करिक्षा              |
| मयज्वानं तनू सुभम् ३। २२२                                              |
| ष्यप्येते उत्तरे च्योतिषी ष्यशी उच्चेते ३ । ३८४                        |
| स्रामित छी यं स्राम मेक विद्रम् ॥ ३१५                                  |
| चिमिधानैः संयुच्य इविच्चोदयति ॰ ॰ ; उत कर्मभिर्ऋषिदे-                  |
| वता स्तौति ॰—ं॰ ; यञ्जनमात्रं तु तत्तस्याभिधानस्य भवति. ३ । ३०३        |
| खभ्यासे भूयांस मधं मन्यन्ते; यथा होदर्भनीया होदर्भनीयेति. ५ । १८६      |
| खमात्वता इव योघान्तिस्तिन्त सन्तानकर्मणे पिग्छदानाय                    |
| इतवर्त्वान इत्यथात्वाया चनिर्वाच चै।पिनकः २।२५६                        |
| व्यय मेवैतत् सर्व मनुभवत्यात्मगति माचछे ४। ३८४,३८५                     |
| चयं मन्तार्थिचन्ताभ्यू होऽभ्यू ल्होऽपि श्रातितोऽपि तर्जतः ४। ३५०       |
| चयुतं सोमभच्चाः; तत्सम्बन्धेनायुतं दिच्याः 81१६१                       |
| चारणानी चारणस्य पत्नी ॥ ४। ४०                                          |
| कार्चन् व्हिरणास्तूम ऋषिरिदं स्ततं प्रोवाच 8।१३8                       |
| खर्धं वाचः प्रव्यापल माहः याज्ञदैवते प्रव्यापले देवताधात्मे वा. ४। १३४ |
| चार्यवन्तः (मन्त्राः) ग्रब्दसामान्यात् २ । १०३                         |
| ष्यर्गेऽच मस्तीश्वर स्तोमाना मर्यस्व मसीति वा ३। ५३                    |
| ष्यञ्चीलम् — पापकम् ; व्यात्रिमद् विषमम् ३। २६६                        |
| षष्टोत्तरं सन्धिमतं ॰ — ॰ महाभूमिकावच्छरीरात् निमेष-                   |
| मानैः प्रज्ञस्य प्रकृतिर्धिपरीत्य तैनसं प्रशिरं क्रत्वा कर्मणो         |
| उनुरूपं पाल मनुभूय तस्य सङ्घ्ये प्रनिरमंत्रोकं प्रतिपद्यते. १। ३०६     |
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |
| चसरिस्रानस्त्रत तद्स्राया मस्रत मिति विज्ञायते २।२७०                   |
| चास्यादित्यस्त्रतिरश्वस्यादित्यादश्वो निरतष्ठ इति २ । ४१२              |
| अस्यपमानस्य सम्मत्यर्थे प्रयोगः,—इहेन निधेहीति यथाः ३। ४३४             |
| षस्य वामस्य । सप्तपुत्रम् ॰ — ॰ सप्तादित्यर्ग्मय इति वदन्ति २ । ४८६    |
| ष्यस्त्रेको रिम्मश्चन्त्रमसं प्रति दीप्यते ; तदेतेनोपेच्चित्रय मादि-   |
| त्यतोऽस्य दीमिर्भवतीतिः २ । १ ८१                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भा०। ए०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रहर्दृशः; = सूर्यटशः; य इमान्यहानि प्रश्चन्ति, न परा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ग्रीति वाभिभवति नर्भगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹1285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| षद्दीरात्रावनसं परिवर्त्तते, स कालः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 1 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्रा.<br>इत्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ष्याकारचिन्तनं देवतानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३।३२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| च्याकाश्रगुगाः भ्रव्दः ० ॰ एथिवी पश्चगुगा गन्धेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| खागिमख्यन्ति तान्युत्तराणि युगानि, यत्र जामयः करि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| घ्यन्यजामिकमीियाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २ । ४६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आतमा च्यात तेवीं मेवीप वास इव स्याद यावद्यातिभूत इति.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २ । ३१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बादित्यः ॰ ब ब व्यप्रयोगं तस्येतदार्चाभ्यामाये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २।२०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| च्यादित्यः सर्वेषां च्योतिषां राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २।२३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चादित्य इति * * *; तस्य तदन्यन्मन्त्रेभ्यस्तदत्त्ररं भवति;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रभायोऽच देवा उचन्ते * * *। इत्यधिदैवतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 । ३५8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| षादित्यदैवतो दितीयः पाद इत्येके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 1 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चारित्यो दच इत्याजः, चारित्यमध्ये च स्तुतोऽदितिर्दाचायगीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चादित्योऽय मात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8   82 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चापनीपाणदिति पाणतेस्वर्वशीतरत्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| षासायवचनादिंसा प्रतीयेतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २ । ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ष्यासायवचनादेतद् भवति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹ 188€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चार्जी कीयां विपाडित्याद्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चार्यः=द्रश्वरपुत्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| व्याविष्मुहते मास मादित्यो गृहते बुसम्, ०-० यद वर्षन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पातयत्युद्कम्, रिक्सिभिक्तत् प्रत्यादत्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३।६६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| बाइयदुषा चित्रनावादिलेनाभिग्रक्ता ता मित्रनौ प्रमुसु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STATE OF THE STATE |
| चतुरित्याखानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३।१०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हत हम माहधाति । सम्बोद्यामा प्रणाम गानभेनि । कारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

इत इस मादधाति; श्वमुतो प्रमुख र ग्रमयः प्रादुर्भवन्ति; इतो प्रसार्विषः। तयोभीसोः संसङ्गं दृष्ट्वैव मवच्चत् ... ३। ४९०

| Try Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भा॰। ए॰<br>इतीमा देवता अनुकान्ताः स्रुक्तभाजी हृविर्भाज ऋग्माजस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| भूयिष्ठाः कास्त्रिविपातभाजः ३।३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| THE PARKET DANKER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इद मन्तरेण मन्त्रं व्यवप्रत्ययो न विद्यते २।१०२<br>इन्द्र ऋषीन् पप्रच्छ दुर्भिचो केन जीवति ? तेषा मेकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रख्वाच, - प्रकटः ० - ० दुर्भिच्चे नव उत्तयः ३।१५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इमन्नो यज्ञभाग ममीषोभभागाविन्द्रो जुषख त्रा मेवं मातुल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| योगकन्याभागं संह केव साया देवतास्तास्तत्स्थाने एकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| निद्धितम् (?) 8। 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इरिग्रम् * * चपार्थं भवति ; चपरता चस्मादोषधय इति वा. 8। ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| इरावतीं परुष्णीत्याद्धः श ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| द्रैश्वरः सर्वेषां मृतानां गोपाधितादित्यः र। ३०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| द्रश्वरः सर्वेषा मिन्द्रियाणां गोपायितात्माः र। ३०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| द्रेश्वरोऽप्यरिरेतस्मादेव (ऋच्छतेः) ३। ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The season are seen as the second of the sec |
| ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उदक्र इव रत्ने सामुद्रे ; चान्द्रमसीति वा ४। ३८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उदात्तं प्रथमादेशे तीनार्थतर सुदात्त मल्पीयोऽर्थतर मनुदात्तम् २। ४०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| उपप्रागात् ॰—॰ चात्र्वमेधिको मन्तः २। २३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उपमा चयतत् तत्त्ववृश् मिति गार्ग्यः; तदासां कर्म, ज्यायसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वा गुणेन प्रखाततमेन वा कनीयांसं प्रखातं वोपिममीते,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| च्यथापि कनीयसा ज्यायांसम् २।३०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उपसद्राय तु निर्द्र्यात्, यो वालं विचातुं स्थानिधाविने तपस्विने वा २। १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उभयानि ह्वींषि = सोमं चेतराणि चेति वा; तान्त्राणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चावापिकानि चेति वा ३। ४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उर्वभी पवर्द्धयते दीर्घ मायुः 8। २२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| उर्वश्चम्राः ॰—॰ तस्या दर्भगान्मित्रावर्णयोरेतस्यस्तन्दः ३। ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उविकि मिन पालं बन्धनादारीधनान्मुखोः सनाग्रान्मु इस माम् । १। ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                         |       | भा॰।ए॰      |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------|
| उषस मस्य खसार माह, —साइचर्याद् रसहरणादाः                |       |             |
| उमा रूपाण्याविष्कृतते                                   |       | २।३२१       |
| उपा स्पाखात्पज्यास्य                                    | •••   | २। ४२४      |
| জ.                                                      |       |             |
| क्रिमिरिव नाव मा वधीत्                                  | •••   | 31208       |
| <b>1.</b> 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.        |       |             |
| ऋचो खचरे परमे व्यवने यस्मिन् देवा ऋधिनिषस्ताः व         | ~     |             |
|                                                         |       |             |
| यस्तव वेद, निंस ऋचा निर्धात ? य इत्ति दुस्त             | इस    |             |
| समासत इति विदुष उपदिश्राति                              | •••   | 8 । इप्र    |
| ऋचार्यं तं पितान्धं चकार                                | •••   | ३।१०२       |
| ऋतस्य स्नोको विधरस्यापि कर्णावादणितः                    | •••   | 81880       |
| च्हित्वक्कर्मणां विनियोग माचछे                          |       | २। ६६       |
| ऋषिः कुत्सो भवति कत्ती स्तोमानाम्                       | 0.04  | २ । २६६     |
| ऋषिः = दर्शनात् ; स्त्रोमान् ददर्शियौपमन्यवः            | •••   | 33815       |
| ऋषिपुत्र्या विलिपितं वेद्यन्ते                          |       | ३। १०       |
| ऋषेर चापरि यूनस्येतदाधे वेदयन्ते                        | •••   | 81 88       |
| v.                                                      |       |             |
|                                                         |       |             |
| एकः सुपर्णः ॰ श्युवेर्टृ रार्थस्य प्रीतिभेवत्याखानसंय   |       | 8 । ४ मेर्स |
| रक इता सङ्घा, ॰—॰ तदिवार्नुदम्                          | •••   | 21788       |
| रकपदानि निर्द्र्यात् ; अय ति तसमासे खेकपवस चाने         | कि-   | 1000        |
| पर्वस च पूर्व पूर्व मपर मपरं प्रविभन्य निर्द्र्याद् ;—द | रह्य: |             |
| पुरुषः। दा महतीति वा; दाहेन सम्पदात इति                 | वा।   |             |
| दर्खा ददते डीरयतिक मेणः; * * *; दमनादित्यीपमन्          | वः।   | APRICA - IN |
| दण्ड मस्यान षेतेति ग्रहोयाम्.                           |       | २ । १६०     |
| एक मात्मानं बद्धधा मेधाविनो वदन्ति.                     |       |             |
| एक मेव जातवेदसं गायचं हचं दम्मतयीषु विद्यते.            | •••   | 03515       |
| एक मेव वैश्वदेवं गायचं हचं दश्रतयीषु विद्यते.           | •••   | इ। इहपू     |
| एकराचोधितं कललं भवति। ०-०। दश्मे मासि प्रजार            |       | 81 56 7     |
| एकस्या यव प्रजनाश बच्चवर्च गाउ                          | यत•   | 81305       |
| एकस्या एव पूजनाथ बज्जवचनं स्यात्.                       | ***   | 8   546     |

|                                                                            | आः। ए०   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| यनस्यात्मनो द्वाः प्रवाहानि भवन्ति                                         | इ।इ१इ    |
| रकादम आप्रीस्तानि। तेषां (चलारि) नारामंसवन्ति,                             |          |
| (चौणि) उभयवन्ति, अन्यानि (चलारि) तनूनपालन्ति.                              | 03815    |
| रतदे यच्य सम्दर्ध यदूपसम्दर्ध यत् कर्म क्रियामाण म्याय-                    |          |
| जुर्वाभिवदतीति च ब्राह्माणम्                                               | २ । १०३  |
| रतस्य (चादिवस्य) हि दादश्विधं नर्मं                                        | ₹ 1804   |
| रतान्य हविभां झि-वेनः, ष्यसुनीतिः, ऋतः, इन्दः                              | 38915    |
| रतेवेव स्थानव्यूहेव्यृत्क्रन्दक्तोमप्रस्य भिताप्रेष मनुकल्पयीत.            | ३।३६२    |
| रषां स्रोकानां रोहेण सवनानां रोह चाम्रातः                                  | ₹180₹    |
| चें।                                                                       |          |
|                                                                            |          |
| स्रोवधः सोमः। * * * । बज्जन मस्य नैघर्टनं दत्त मास्यर्थ<br>मिव प्राधान्येन |          |
| मिव प्राधान्येन                                                            | 8 । १६२  |
| जारत्रस्थावा विचरनथुत्व                                                    | 81 ई€    |
| वा.                                                                        |          |
| क रना मप्रथिष्यत् कि माधार् ? २                                            | 83.371   |
| कतमत्तदेतदचारम् ? ॐ—इत्येषा वागिति प्राकप्रााः                             |          |
| ॰- ॰ एतद्ध वा एतद्खरं यत् सर्वा चर्यो विद्यां प्रति-                       |          |
|                                                                            | 8 । इपूर |
| कतरा पूर्वा ॰ ॰ द्यावाष्टिययोमेहिमान माचछे                                 | २ । ३३६  |
| कथन्त्वयम् ( खिद्यः) रताभ्यां जायते ? इति । यत्र तैयुतः                    | 11.444   |
| प्ररण मिहन्त, यावदनुपात्ती भवति मध्यमधर्भेव तावद                           |          |
| भवत्युदकेन्धनः प्रशेरोपण्रमनः, उपादीयमान स्वायं                            |          |
| (खिमः) सम्मदाते ; * * अधादिवादुदीचिप्रधमसमावत                              |          |
| चादित्ये नंसं वा मिर्या वा परिम्डच्य प्रतिखरे यच युक्त-                    |          |
| गोमय मसंस्पर्धयन् धारयति, तत् प्रदीप्यते, सोऽय मेव                         |          |
|                                                                            | 0.55     |
| י ביי יים יים יים יים יים יים יים יים יי                                   | 3.80     |
| कान्ययोरिधिकानप्रवचनानि सप्तम्या एकवचनानीति भाका-                          | \$1660   |
| Trim: : [2 = 12]                                                           |          |
| पूर्वाः, विद्ववदिश्विद्याद्वाः (यास्ताः).                                  | 5 850    |

| cy for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भा । ए ।  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| कर्मजन्मानः ; चात्मजन्मानः ; चात्मेवैद्यां रथो भवति,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| चात्मासः, चात्माय्धम्, चात्मेषवः, चात्मा सर्वे देवस्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३।३१३     |
| कालिस कालास किरतेर्विकीर्यमात्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30818     |
| कीकटा नाम देशो। (नार्थनिवासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३।२०३     |
| कुरङ्गो राजा बभूव ; कुरुगमनाय वा कुलगमनादाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,591     |
| कुण्मिको राजा बसूव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २ । २ 8 २ |
| क्तवातुः साविच इति पशुसमामाये विज्ञायते।. कस्मात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| सामान्यात्? इति ; कालानुवादं परीत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81208     |
| कृतं न श्रन्नी विचिनोति देवने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३ । १०५   |
| क्रत्तिवासाः पिनाक इस्तोऽवततधन्वे व्यपि निगमो भवति.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३।१०५     |
| कौत्सः—स्वनर्थका हि मन्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २ । १ ०२  |
| ग.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D l Dda   |
| गत्तरि हिंगोव धनलाभाय दान्तिगाजी गतिरि हिंगोव धनलाभाय दान्तिगाजी गतिरि गति गतिरि गति गतिरि गति गतिरि गति गतिरि गतिरि गतिरि गतिरि गतिरि गति गति गतिरि गतिरि गतिरि गति गति गतिरि गति गतिरि गति गति गति गति गति गति गति गति गति गत | र । रर्द् |
| 2 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 । ५ ४२  |
| गौरो वर्ण एतस्मादेव (ज्वलनात्) प्रश्रस्यो भवति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 । २२८   |
| गारा वर्षा स्तास्य (ज्यागात्) अग्रस्था मनातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81440     |
| <b>4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| चलारि पदनातानि,नामाखाते चोपसर्गनिपाताञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रा १      |
| चलारि प्रकृति वेदा वा एत उत्ताः, त्रयो अस्य पादा इति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| सवनानि चीणि, दे शीर्षे प्रायणीयोदनीये, सप्त इस्तासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| सप्तच्छन्दांसि, विधा बद्ध स्त्रेधा बद्धो मन्त्रवाह्मणकर्योः;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| —ऋग्मिः शंसन्ति, यजुर्भिर्यजन्ति, सामि सुवन्ति, महो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| देव इत्येष महान् देवी यदाजाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 1 584   |
| w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01240     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 । इद्   |
| <b>ज</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 7 20   |
| जातस वायुना स्पृष्टो न सारति ; जन्ममरगोऽन्ते च सुभासुमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| वर्मतच्चरीरस्य प्रामाण्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81304     |

| 41.18                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|
| जाम्या रिक्थप्रतिषेध उदाहरिना २। २६७                              |
| च्येष्ठं (भागं) प्रविकाया इत्येके २।२६७                           |
| न्योतिरस जरायस्थानीयं भवति 8 । १८२                                |
|                                                                   |
| <b>त.</b>                                                         |
|                                                                   |
| तत् काविश्वनी ? द्यावाप्रिययावित्येके ; सहीरात्रावित्येके ;       |
| सूर्याचन्द्रमसावियोके; राजानी प्रख्यक्ततावियेति हासिकाः. 8। २८७   |
| तत् को द्रवियोदाः ? इन्द्र इति कोष्ट्रिकः। स बलधनयोदीतः-          |
| तमः। * * * । स्रयमेवामिर्दविगोदा इति भाकपृणिः ३ । ४४०,४४६         |
| तत्को छनः ? मेघ इति नैस्ताः ; लाष्ट्रोऽसर इत्यैति हासिकाः. २। २१७ |
| तत् को वैश्वानरः ? मध्यम इत्याचार्याः; वर्षकमीया ह्योनं           |
| स्तौति * * * । खयासावादित्य इति पूर्वे याचिकाः * * * ।            |
| खय मेवामिर्विश्वानर इति भाकपूर्णिः. ३। ३६६,४०१,४००                |
| तत् ते वयं स्तुम इति वाक्यभेषः 8। २८६                             |
| तत् (अभ्यसनम्) परुच्छेपस्य भीलम् 8 । १८६                          |
| तत्र जाग्रतो खसप्रजी सत्रसदी च देवी वाय्यादित्या वित्यधि-         |
| दैवतम्; खघाध्यात्मम् पाच्यात्मा तैनसञ्चेत्यात्मगतिमाचरे ३।३०८     |
| तत्र संखानैकालं सम्भोगीकालचीपेच्चितव्यम् ३।३२०                    |
| तजेतिहास माचचाते—लाष्ट्री सर्ग्णूः विवस्तत खादित्याद              |
| यमी मिथुनी जनयाञ्चकार। सा सवर्णा मन्यां प्रतिनि-                  |
| धायार्श्वं रूपं कला प्रदुद्राव । स विवस्तान (दित्य स्वास्व मेव    |
| रूपं कला ता मनुस्त्य सम्बभूव। ततो ऽश्विनी जज्ञाते:                |
| सवर्णायां मनुः। तदभिवादिन्येषग् भवतिः ४। २६६                      |
| तत्रेतिहास माचलते; —देवापिश्वार्छिषेगाः ॰—॰ खधर्म-                |
| स्वया चरितो ज्येष्ठं भातर मन्तरियाभिषेचितम् ००                    |
| तस्रेतद् वर्षकामस्त्रम् २ । १८५                                   |
| तचेति इस माचचते ; - मुद्रनो भार्म्य ऋषिर्धमभच्च दुघ-              |
| गांच युक्ता सङ्गामे व्यवहृत्यानि निगाय। तदिभवादिन्ये-             |
| मर्भवति ११ ३०                                                     |
|                                                                   |

|                                                                                             | भा । ए । |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| तत्रित हास माचचाते; - विश्वक्मा भीवनः सर्वमेधे सर्वाणि                                      |          |
| भूतानि जुह्रवाश्वकार, स आत्मान मप्यन्तती जुह्रवाश्वकार।                                     |          |
| तद्भिवादिन्धेषर्भवति                                                                        | 81 85    |
| तत्रेतिहास माचलते;—विश्वामित्र ऋषः सुदासः पैजवनस्य                                          |          |
| प्ररोहितो बसूव। * * *। स वित्तं ग्रहीला विपाट्कुतुद्रारेः                                   |          |
| सम्भेद मायथौ। अनुययुरितेरै। स विश्वामित्रो नदी-                                             |          |
| स्तुष्टाव गाधा भवतेति                                                                       | २।२३०    |
| तचैतद् याज्ञिका वेदयन्ते,—तिंग्रदुक्यपाचाणि माध्यन्दिने                                     |          |
| सवन एक देवतानि, तान्येतस्मिन् काले एकेन प्रतिधानेन                                          |          |
| पिवन्तिः; तान्यत्र सरांसुचन्ते                                                              | ल्रा १६  |
| तदिदं योनी रेतः सिक्तं पुरुषः सम्भवति                                                       | 8 । ३७२  |
| तदिदं विद्यास्थानम् ; व्याकरणस्य कार्त्सं सार्थसाधकञ्च                                      | 51805    |
| तदिद मत्र मतम् ;— स्नेग्ना रेतसः सम्भवति, स्नेग्नाची रसः,                                   |          |
| रसाच्छोणितम्, प्रोणितान्मांसम्, मांसान्मेदः, मेदसःस्रावा                                    |          |
| खावोऽस्थीनि, षास्येभ्यो मज्जा, मज्जातो रेतः                                                 | 81505    |
| तदिद मायुरिच्चता न निर्वतायम्                                                               | 81 ईहर   |
| तदुरगायस्विष्णोर्भचागतेः परमंपरंपरार्द्धसमनभाति सूरिः                                       | २ । १८५  |
| तद् यत् समान्या स्टि समानाभित्याद्वारं भवति, तज्जामि                                        |          |
| भवती खेनम्; मधुमनं मधुस्त मिति यथा                                                          | 81 €€    |
| तद् यदन्यदेवते मन्त्रे निपतित नैघग्ट्रकं तत्                                                | 81830    |
| तद्यदेनांस्तपस्यमानान् ब्रह्म खयम्भभानर्षत्तद्यीणा स्वित्वम्.                               | 33818    |
| तद् या रतास्वान्त्रमस्य धागामिन्य आपो भवन्ति, रक्षयक्ता                                     |          |
| खपरपद्ये पिवन्तिः                                                                           | इ। ५०    |
| तद्यानिनामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद्देवतिमत्याचत्तते.                              | २।१८२    |
| तद् येऽनादिख्देवता मन्त्राः, तेषु देवतोपपरीचाः, यद्वेवतः स यचो वा यचाकुं वा तद्वेवता भवन्ति |          |
| तम् (चिमिम्) चानुवं स्त्रेधाभावाय ;—एथिया मन्तरिचे                                          | ई। ई∘ई   |
| तिन् (अर्भण्) अनुष क्षेत्रामावाय ;—ए।थथा मन्तार्स्                                          |          |
| दिवीति भाकपूर्याः तयोः (अश्विनोः) कालः ऊर्द्ध मर्द्धराचात्रकाभीमावस्यानुवि-                 | 31878    |
| विशासिकारिकार भागो हि मध्यमः, च्योतिर्माग चादित्यः.                                         |          |
| च्या गर्याचा पाणा १६ पत्यमः, ज्यातिमाग खादियः.                                              | 8   289  |

| भाः। ए॰                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|
| तयोः (कश्चिनोः) कालः, — सूर्योदयपर्यन्तः ॥ १। २५५                   |
| तयोरन्यद् भुक्षान मनन्ननन्यां सरूपतां सलोकता मन्नते १। १०           |
| तस्याः ससुद्रा श्रिधिविचारिन्त, तेन जीवन्ति प्रदिशस्वतसः,           |
| ततः चरत्यचरं, तद् विश्व मुपनीवति ॥ १। २३०                           |
| तां सर्वरूपाः पण्यो वदन्ति ; — यत्तवाच खायतावाच ख ४। २१३            |
| तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ॥ ॥ ३२०                                  |
| तासां (देवतानां) माद्याभाग्यादेकेकस्या अपि बह्ननि नामधे-            |
| यानि भवन्ति। षापि वा नर्भेष्टयह्नादु; —यथा चौताध्वर्यु-             |
| र्वस्तोद्गातेत्ययोक्तेकस्य सतः। खपि वा प्रथमेव स्युः; प्रथमि        |
| स्तुतयो भवन्ति, तथाभिधानानि। यथो रतत् कर्मप्रथक्ता-                 |
| दिति बह्दोऽपि विभन्य कर्माणि कुर्यूः ३।३२०                          |
| तास्त्रिविधा ऋचः ; परोच्चलताः, प्रत्यचलताः, खाध्यात्मिन्यसः. ३। २८५ |
| तिस एव देवता इति नैक्ताः ३।३२०                                      |
| तेनासन्तत भिच्छेत्, — तेन सख्य भिच्छेत्; एष हि सखा                  |
| श्रेष्ठः सञ्जानाति भृतं भवद् भविष्यदिति ॥ ॥ ३८०                     |
| ते रसेन एथिवीं तर्पयन्ती भूतानि च कुर्वन्ति ३।१६८                   |
| चयः नेशिनः ० ॰ एन एषाम् * * एथिवीं दहति सर्वम् ;                    |
| रकोऽभिविषधित * * *; गतिरेकस्य द्रायते न रूपम्. 8। २६२               |
| चितं कूपे दिव मेतत्यू कां प्रतिवभी; तत्र ब्रह्म,-इतिहास-            |
| मिश्रम्, ऋड्मिश्रम्, ग्राथाभिश्रं भवति २। ३८८                       |
| चितः = चिस्थान इन्द्रः 8 । ३०                                       |
| व्यतुः संवत्सरः ;—ग्रीक्षो वर्षा हेमन्त इति २। ४६०                  |
| लष्टा दुहिने ॰—॰ नाया विवस्ततो ननाम् । रानिरा-                      |
|                                                                     |
| दिव्यस्य;—चादिव्यदियऽन्तद्वायतः ॥ ३६                                |
| ₹.                                                                  |
| राजिल्लाका गालीम : टान मटीलोम                                       |
| दातिर्भवणार्थे प्राचिषु ; दात्र मुदीचेषु २ । १६०                    |
| दिवं जिन्वन्यमय इति सा निगदयाखाताः ३ । २३७, ४१ ४                    |
| दुर्नामा क्रिमिमेनतिः ३।१८५                                         |
| देवरः कस्मात्? दितीयो वर उचाते २ । ३१५                              |
| 14                                                                  |

|                                                               | भा॰। ए॰     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| देवसुनीन्त्रेण प्रहिता प्रशिमिरसुरैः समूद इत्याख्यानम्        | 81200       |
| देवस्य प्रथ्य काय्यम् ; — महिलाद्या ममार, स ह्यः समान         | 8 । इटट     |
| देवा न चायुः प्रवर्द्धयन्तु चिरञ्जीवनाय                       | 81३१३       |
| देवानाम् वयञ्चानानासदासीम् सदासीत्तदानी मिति च                | 81832       |
| देवाना मसुरत्वम्                                              | 8 18 3=     |
| द्यौराविष्ठा च्योतिभिः पुर्णक्षद्भस्य                         | २ । २१ ८    |
| दाखनूनं वहतः = वाय्यादित्यो उदनम्                             | २। २३३      |
| दिविधा स्थाभवित ;—भर्ता च हन्ता च                             | 81 \$88     |
| द्वैधं सत्ता;—मध्यमे च खाने, उत्तमे च                         | ₹1 9€       |
|                                                               |             |
| <b>u</b> ,                                                    | 1.000       |
| धामानि चयाणि भवन्ति; —स्थानानि, नामानि, जन्मानीति             | 8 1 84      |
| a.                                                            |             |
| न च पुनरात्मनात्मा संयतते (न्येनैवान्यः संयतते                | 30815       |
|                                                               |             |
| न तं विदाय य इमा जनान ०-० यमेवं विदासो वदन्यचरम्              |             |
| न तु प्रथक्षेन मन्ता निर्वेक्तवाः; प्रकरणण एव तु निर्वेक्तवाः | 8 । इंग्रेट |
| न त्वरन्यो मघवन्नि मर्डिता ०-० इति स्तिसंयुत्तम्              | 8   808     |
| नदाः ॰—॰ वज्जन मासां नैघग्टुकं दत्त माखर्य मिव प्राधान्येन.   | २।२३०       |
| न निर्वेद्धा उपसर्गाः। अर्थान् निराक्चरिति भाकटायनः;          |             |
| नामाखातयोत्त् कर्माप्संयोगयोतका भवन्ति । उचावचाः              |             |
| पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः                                     | एड़ । इ     |
| न पापा मन्यामहे ;नाधनाः, न ज्वलनेन हीनाः ;                    |             |
| अस्यसास ब्रह्मचर्य मध्ययनं तपो दानकमे। इत्युषिरवोचत्.         | 2   289     |
| नमः पारकाराय नमी यास्ताय                                      | 5 58 1 8    |
| न ये प्रोतुर्येचियाद्वाव मारुहम्, ईसेन ते न्यविश्चन्त केपयः.  | 3   884     |
| नरकम् = न्यरकम्; नीचैर्गमनम्; नास्मिनमणं स्थान मत्य           |             |
| मप्यस्तीति वा                                                 | रा १        |
| नवो नवो भवति जायमान इति पूर्वपचादि मिभप्रेत्य;                |             |
| खाइं केतुरुवसा मेखय मिखपरपचान्त मिभपेख                        | 8   800     |
| न साय मिल्त देवेच्या ; खजुरु मेतत्                            | 8   244     |
|                                                               |             |

| भा॰। ए॰                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| न हि जानन् बुद्धिमतः प्रचः परिवेदयन्ते ऽय मादित्यौ ऽय मात्माः । २६३                |
| न हि तदारे निमिषस ने भे— इति वक्षास्य १। ३३८                                       |
| न ह्येषु (मन्तेष्) प्रयद्य मस्यन्धिरतपसी वा 8 । ३५८                                |
| नाकम् = नामुखम् ; प्रस्मक्षतो ह्येव तच गच्छिन्त २। २१                              |
| नाभाकस्य प्रशक्तिभिः। ऋषिनीभाको बभूवः ॥ ७५                                         |
| नाभिरच बन्धः (चादियः) २। ४६२                                                       |
| नाभ्या सन्नद्धा गर्भा जायन्ते २ । ४६२                                              |
| नाभात्री सुपयक्ते; तोकं ह्यस्य तद् भवतीत्यभावकाया                                  |
| उपमयनप्रतिषेधः प्रवाद्याः पितुस्य पुत्रभावः २।२६०                                  |
| नामानि आखातजानीति शाकटायनी नैस्त्तसमयस; न                                          |
| सर्वाणीति गार्गी तैयाकरणानाञ्च २। ८३                                               |
| नावा नदी जलदुर्भा मह कुनां तार्यति ३। ३८8                                          |
| नासत्यो चाश्विनो। 'सत्त्यावेवनासत्यो'-इत्योर्धवाभः; 'सत्यस्य                       |
| प्रणेतारी '-इत्याग्रयणः; 'नासिकाप्रभवी बभूवतुः'-इति वा. ३।१८८                      |
| नित्यं ह्यविचातुर्विचानेऽस्त्या = २।१६८                                            |
| निपाताः = उचावचेव्यर्थेषु निपतन्ति २। ४४                                           |
| नैकपदानि निर्द्भूयात्, नावैयाक्रणाय,नानुपसन्नाय, अनिदंविदे वा. २। १६८              |
| नैगमेन्यो भाषिकाः ; — ऊर्षा प्रत मिति २ । १५६                                      |
| नैय स्थायोरपराधी यदेन सन्धो न प्रायति; प्रवापराधः स भवति. २ । ११२                  |
| न्यन्यिच्चिन् निचिन्ध्रन्यम् ० धात्मानं न मनः १। ३६५                               |
| <b>u</b> •                                                                         |
|                                                                                    |
| (पचता) पचितनीं मीभूतः ३।२०३ पञ्च जनाः ०० गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रच्चांसी खेकी; |
|                                                                                    |
| चलारो वर्णा निषादः पञ्चम इत्यीपमन्यवः २।२७०                                        |
| पञ्च मनुष्यजातानि ॥ ११३०,९३३                                                       |
| पश्चर्तवः संवत्सरस्य; * * * हमन्ति शिश्चरयोः समासेन २ । ४६०                        |
| पणिः = विषाग् भवति ० - ० पण्यं नेनित्तिः २। २२१                                    |
| पतिर्जनीनाम् = पालियता जायानाम् ; तत्यधाना हि यज्ञसंयोगेन. २ । १००                 |
| प्या यन्तं ददर्भ नन्तवागा मिनिहीते निचाया येन येन                                  |
| योच्यमायो भवति चन्द्रमाः २ । १००                                                   |

|                                                         |              | भा॰। ए॰    |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| पदप्रकृतिः संहिता (ऋ॰ प्राति॰ २।१)                      |              | 31998      |
| परप्रक्रतीनि सर्वचरणानां पार्षदानिः                     |              | 31998      |
| पददवसं गावः पथ्यदन मवतेर्गत्यर्थस्यासी नामकरणः,         | तस्मा-       |            |
| ज्ञावग्रक्रिनः ; श्रवसायाश्वानिति स्वतिरूपस्यो वि       | मोचने,       |            |
| तसादवयङ्किन्तः                                          |              | 39915      |
| परः सज्ञिकर्धः संहिता (पा॰ सू॰ १। ४। १००).              |              | 39915      |
| परोच्चलताःप्रवच्चलतासमन्त्राभूयिष्ठाः ; स्रल्पः स्राध   | ग्रात्मिकाः. | ३। २६६     |
| पर्जन्यो वायुरादित्यः शीतोष्णवधैरोषधीः पाचयन्ति         |              | २ । २३३    |
| पर्याया इव त्वदाश्विनम् (ऋ प्राति १२।१०).               |              | 21 08      |
| पश्चपादप्रकृतिः प्रभागपादः प्रभागपादसामान्यादितरा       | या पदानि     | २ । १ च्यू |
| पग्यदचाग्वान् न विचेतदन्धः इत्यपि निगमो भवति            |              | ३। २       |
| पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदित्रषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवि | त. २।११      | र; 8।३५८   |
| पार्थिवां स्वस्ती गुगान् विद्यात्                       |              | 81302      |
| पार्थिवेन समुद्रेण सन्दिह्यते समुद्रः (आन्तरिद्धः).     |              | २ । १६५    |
| पिता दुच्तिर्गर्भे दधाति = पर्जन्यः एथियाः.             |              | २ । ४६२    |
| पिता यत्र दु हितुर प्रताया रेतःसेनं प्राज्यति, सन्द्धात | थात्मानं     |            |
| सङ्गमेन मनसेति                                          |              | २ । २६०    |
| पुत्रः ॰ ॰ पुं नरकं ततस्त्रायत इति वा                   | •••          | 21988      |
| प्रमान् दायादो ऽदायादा स्त्रीति विचायते                 |              | २ । २५६    |
| पुमान् दायादे। उन्यतरो उर्द्धियला नामिः प्रदीयते परसे   | ते           | र। २०५     |
| पुरुषः = चन्तरपुरुष मिप्रोत्ध ॰ ॰ तेनेदं पूर्वे पुरुषे  | ग सर्वम्.    | २ । १६५    |
| पुरुषविद्यानिवात् कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे            |              | 21 28      |
| पूर्वं देवयुग मित्याखानम्                               | •••          | 81 ३२०     |
| एश्चिरादित्यो भवति ; प्राश्चत रनं वर्ण इति              |              | २ । २१०    |
| प्रकालविद् विधाग् भवति                                  |              | ३। १५५     |
| प्रकातय एवेनेषु भाष्यन्ते; विकातय एकेष                  |              | र। १६      |
| प्रतिभाति लिङ्गो महानात्मा, तमो लिङ्गो विद्या, प्रकार   | ग्रलिख-      | 1, 14      |
| स्तमः, चापि निस्वयितिङ्गः चानागः.                       |              | 8   300    |
| प्रथनात् एथिवीत्याज्ञः; क एना मप्रथिय्यत् किमा          | धारस.        | 21 55.25   |
| HULL ALATA TINTITAL A LATER TO THE CO.                  |              | 8   88     |

## व.

| बम्बरेक इति दम्म दिपदा खिलिङ्गाः १। ३१५                           |
|-------------------------------------------------------------------|
| बद्धप्रजाः क्षच्छ मापद्यत इति परिव्राजकाः २ । १८८                 |
| बज्जभितादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति ३। ४१६                         |
| बज्ररूपा ऋषयस्ते गन्भीरकर्माणी वा गन्भीरप्रज्ञा वा ते             |
| चिक्तिरसः प्रवास्ते चामेरधिनचिर इविमिनन्म १। १६०                  |
| वैकनाटाः खलु कुसीदिनो भवन्ति ३। २४८                               |
| त्रद्धा गुक्त मसीय 8 । 8१३                                        |
| व्राह्मणा इव व्रतचारियाः 81=                                      |
| ब्राह्मणा उभयों वाचं वदन्ति; या च देवानां या च मनुष्याणाम. १। ३४८ |
| ब्राह्मणाय बुभु चितायौदनं देशि; स्नातायानु तेपनम्; पिपा-          |
| सते पानीयम् ३।३७३                                                 |
|                                                                   |
| <b>H.</b>                                                         |
| भगः * * * । तस्य कानः प्रागुत्सर्पयात् ॥ १२०१                     |
| भावप्रधान माख्यातम्; सत्त्वप्रधाधानानि नामानि २।१                 |
| भाषिके थो धातु थो नैगमाः कतो भाष्यन्ते ; -दमूनाः,                 |
| चीत्रसाधा इति २ । १५६                                             |
| भूतां भः का ग्राय प्रान्धिन मेक लिङ्गम् ॥ ॥ ३१५                   |
| भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति * * * इति सा निगद्याखाता. ३। २३०, ४१५    |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                            |

## म.

मगन्दः = कुसीदी, \* \* \* तदपत्यं प्रमगन्दः = खत्यन्तकुसीदि-कुलीनः; प्रमदको वा योऽय मेवास्ति लोको न पर इति प्रेषुः. ३।२७३ मत्यानां जाल मापन्नाना मेतदाधें वेदयन्ते. ... ३।२५१ मनः पस्तात् सन्तोऽन्यस्कृत्ति रक्षायः. ... ४।२४ मनुः मनगत्। ॰ — ॰ । मनुस्व पिता मानवानाम्. ... ४।२०३ मनुष्यविदेवताभिधानम्. ... ... २।२४ मनुष्यद्वितोऽय मादित्यः. ... ... ४।४१२

|                                                                     | भाः। ए०              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| मनुष्या वा ऋषिषूल्नामत्सु देवानब्रुवन्,कौ न ऋषिर्भ-                 |                      |
| विद्यति ? इति । तेभ्य एतं तर्क म्टिषं प्रायच्छन्, —मन्त्रार्घ-      |                      |
| चिन्ताभ्यूह मभ्यूल्हम्। तस्राद् यदेव किञ्चानूचानीऽभ्यूह-            |                      |
| त्यामें तद्भवित                                                     | 8   ३५८              |
| मन्तः पवित्र सुचाते, रक्षयः पवित्र सुचात्ते, चापः पवित्र            | A THE REAL PROPERTY. |
| मुचन्ते, खामः पवित्र मुच्यते, वायुः पवित्र मुच्यते, स्रोमः          |                      |
| पवित्र मुचते, इन्द्रः पवित्र मुचते                                  | e8 1 \$              |
| मरुद्धः सर्वा नद्यो मरुत एना वर्द्धयन्ति                            | 35 18                |
| मत्तीसः सन्तो ष्रम्टतत्व मानशुः सौधन्वना ऋभवः                       | 8180€                |
| महानाता सल्बन्याः ; तत् परम्, तद् ब्रह्मः                           | 8 । इहंद             |
| मांसं-माननं वा, मानसं वा, मनोऽस्मिन्त्सीदवीति वा                    | 71300                |
| माध्यमिको देवगण इति नैक्ताः; पितर इत्याखानम्                        | 83918                |
| मासानां चार्डमासानां च कत्ती चन्द्रमाः                              | 21900                |
| माञ्चाभाग्याद् देवताया एक आत्मा बज्जधा स्तूयते                      | इ। ३१३               |
| मूजवान् पर्वतः = मुझवान्                                            | 81 88                |
| मू ज़ वयं स्मो अमू ज़्स्व मिस, न वयं विद्यो महत्व ममे त्वं त वेत्य. | 3 19 94              |
| मृत्युमीरयतौति सतो मृतं चावयतीति वा श्तवनाची मौद्रल्यः              | . 81200              |
| मेदसस प्रशोस सात्वं दिवचनं स्थात्                                   | ३।२०३                |
| <b>ય</b> •                                                          |                      |
|                                                                     |                      |
| य इमं सम्भृतं वेद क्यं स जीवती विधिदेवतम्                           | 81384                |
| य इमानि सम्भृतानि वेद चिरं स जीवतीत्वात्मगति माचछे.                 | 813६६                |
| यक्तत् चया नया च क्रवते                                             | २ । ३०८              |
| यच्चसंयोगादाजा स्तृतिं लभेत ; राजसंयोगात् युद्धोपकरणानि.            | 8180                 |
| यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवाः. च्यामिनामि मयजन्त देवाः । "च्यामः         |                      |
| पशुरासीत्, त मालभन्त, तेनायजन्त"-इति च ब्राह्मणम्.                  | 8   370              |
| यत्नाम ऋषिर्यस्यां देवताया मार्थपत्य मिच्छन् स्तुतिं प्रयंत्तो,     |                      |
| तद्वतः स मन्त्रो भवति                                               | ३।२८५                |
| गत्तु नििच्चराग्रेयं तच्चातवेदसानां स्थाने युच्यते                  | ₹1862                |
| न् किश्विद बद्धदेवतं तद्वैश्वदेवानां स्थाने युच्यते.                | 8   324              |

|                                                                 | भा०। ए०  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| यत् एथिवीं गच्छतीति वा यदादित्यरभायो इरन्तीति वा                | 8 । २१५  |
| यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः                                 | 8 । २३०  |
| यत्र खरादनन्तरान्तन्यान्तर्ज्ञातु भवति, तद् दिप्रक्ततीनां स्थान |          |
| मिति प्रदिश्चिति । तत्र सिद्धाया मनुषपद्यमानाया मित-            |          |
| रयोपिपादियिषेत्। तत्राप्येके उल्पनिष्यत्तयो भवन्ति।             |          |
| तद्ययेतर्—जतिः, सदुः, प्रयः, प्रवतः, कुणाव मितिः                | र । १५६  |
| यत्र ह्येकवचनार्थः प्रसिद्धम्, तद् भवति                         | ३।२०३    |
| यत्रेमानि सप्त ऋषीणानि = इन्त्रियाणि, तेभ्यः पर आत्मा,          |          |
| तान्येतस्मिनेनं भवन्तीत्यात्मगति माचये                          | 8 1 8 20 |
| यचेमा विश्वा सुवनाधि वस्युः                                     | 37815    |
| यत्रेतानि सप्तऋषीयानि = ज्योतीं वि, तेभ्यः पर खादित्यः,         |          |
| तान्येतस्मिन्नेनं भवन्तीत्यधिदैवतम्                             | 81१२०    |
| यथा कथा च विशेषोऽजामि भवती त्यपरम्; मखूका इवोद-                 |          |
| कान्मखूका उदकादिवेति यथाः                                       | 81 84    |
| यथा कितवाद विभीयाद, एव मेव दुक्ताद विभीयात्; न                  |          |
| दुरुताय स्पृह्येत् कदाचित्                                      | २।३२०    |
|                                                                 | €8 15    |
| यदस्य दिवि ढतीयं तदसावादित्यः                                   | 3 1888   |
| यदरुदत् तद् रुदस्य रुदल मिति काठकम्; यदरोदीत् तद्               |          |
| रुद्रस्य रुद्रल मिति हार्द्रिकम्                                | 81 94    |
| यदा हि स्ता शुमान् ग्टक्तात शुमान्तास्या ग्रह्मात्रथ मना मवात   | 81884    |
| यदेव विश्व लिङ्गम् (तद्वैश्वदेवानां स्थाने युज्यते) इति प्राक-  |          |
| पूर्तिः। चनत्वन्तगतस्त्वेष उद्देशो भवतिः                        |          |
| यदेव समाने पादे समानाभिव्याचारं भवति, तज्जामि भवतीत्य-          |          |
| परम्; हिरणारूपः स हिरणासन्दुगिति यथा                            | 81 64    |
| यद्यद्रूपं कामयते, तत्तद्देवता भवति                             | 81800    |
| यदृष्ट खोषधय उदान्ति पाणिनस एथियां तदिश्वनो रूपम्.              |          |
| यमी यमं चक्रमे तां प्रवाचच्चे वाखानम्                           | 81२२०    |
| यसु स्तां भजते यसी इविर्निक्प्यते अय मेव सोऽप्रिः; निपात        |          |
| मेवैते उत्तरे च्योतिषी एतेन नामधेयेन भनेते. ३। ३६०,             | ३६५, ४३४ |

|                                                                   | arre I Tre |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                   | भा०। ए०    |
| वाकागृह्य                                                         | 83518      |
| युवानं चन्द्रमसं प्रतित चादित्यो गिरति                            |            |
| युवानं मद्दान्तं प्रसित स्थातमा गिरितः                            | 8   \$ = = |
| यसी देवतायी इविर्यहोतं स्वात्, तां मनसा ध्यायद्वषट् कार खन्       | . ₹ 1 8€0  |
| याचे दैवतेन बच्चवः प्रदेशा भवन्तिः                                | २।११६      |
| येन नराः प्रश्रस्यन्ते, स नाराश्यंसो मन्तः                        | 88 13      |
| ये प्रवत्ते र्रेषे रिमताचारेषु ग्रन्थेषु वान्यपूरणा चागच्छिना पर- |            |
| परगास्ते मिताचरेखनर्थकाः कमीमिदिति                                | र। ७३      |
| यो जातरव •- • इत्युषेर्देशार्थस्य प्रीतिभवत्याखानसंयुक्ताः        | 8। ट्ह     |
| योऽयमनीसे एथियाममिरनारौषधिवनस्पतिष्वमु, तसुतिन्यशः                | . ३।२८०    |
| यो सा चहन्यपि वा रात्री सोमं सुनोति, भवति ह द्योतनवान्.           | ३। २२२     |
|                                                                   |            |
| ₹•                                                                |            |
| रोद्दात् प्रत्यवरोद्दिस्कीर्धितः                                  | 天180天      |
| <b>₹</b>                                                          |            |
|                                                                   |            |
| तिबुजा व्रतिभवति                                                  | ३।२५५      |
| ्लुव्य स्विं नयन्ति पशु मन्यमानाः                                 | २। ४१५     |
| a.                                                                |            |
|                                                                   |            |
| वराची मेघो भवति                                                   |            |
| वर्षेण प्रच्छाद्य प्रथिवीं तत् पुनरादत्ते                         | २।१६२      |
| वसवः = खिराः * * *, इन्द्रः * * *, खादित्वर् असयः * * *.          | 8   \$50   |
| विस्छी वर्षकामः पर्जन्यं तुष्ठाव, तं मखूका खन्वमोदन्त, स म        | गड्-       |
| काननुमोदमानान् दृष्टा तुष्टावः, तद्भिवादिन्धेषग्भवति              | 8   €      |
| वागर्धेषु विधीयते                                                 | 8 1 280    |
| वातसमीरिता माध्यमका देवगणाः                                       | 31886      |
| वाताप्य मुद्दकं भवति                                              | ३।२५५      |
| वायः, * * * । वेति च य इति च चकार ग्राकल्यः। उदात्तं              |            |
|                                                                   | ३।२५५      |
| वार्येन्द्रो वान्तरिच्चस्थानः                                     | ३। ३२०     |
| वायुपत्रा पातार्थकार ।                                            | 1,11       |

|                                                              | भाग ए॰                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| वाला दंग्रवारणार्था भवन्ति                                   | 21282                                 |
| वाश्रीभिक्तच्तताभ्रान्मयीभिः                                 | ₹ 188€                                |
| वासात्यो चन्य उचाते उष्ठः पुत्रस्तवान्य इति                  | 8   २५ .                              |
| विजामातेति भ्रश्वद्दाचिणाजाः क्रीतापति माचचतेऽससमाप्त        |                                       |
| इव वरोऽभिष्रेतः                                              | 30915                                 |
| विधवा-विधातका भवति; विधवनादा विधावनादेति चर्म-               |                                       |
| शिराः; चापि वा धव इति सनुष्यनाम, तदियोगाद् विधवाः            | २ । ३१५                               |
| विपाट् * * * । पाणा अस्यां व्यपाध्यन्त वसिष्ठस्य मुमूर्षतः;  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| तसादिपाडुचिते। पूर्वमासीदुरुख्चिराः                          | 81 8.                                 |
| विप्रस्त हत्यश्चित्वयस्थित मकारसंहित मुकारं पूर्यन्मकार-     |                                       |
| निजयङ्गतम्                                                   | 8   8 . 9                             |
| विभीदनस्य पालानि (श्रद्धाः) मादयन्ति                         | 81 88                                 |
| विश्वकर्मा = सर्वस्य कर्त्ता                                 | 8 1 22 =                              |
| विश्वानर एव स्थात् प्रव्युतः सर्वाणि भूतानि                  | 3515                                  |
| विश्वानरावेते उत्तरे च्योतिषी; वैश्वानरोऽयं यत्ताभ्यां जायते | 7 8 1 €                               |
| विश्वेदेवा पुष्कारे लाददन्त * * * पुष्कार मन्तरिच्नम्        | ee 15                                 |
| विषयवत्यो हि इत्तयो भवन्ति                                   | 21280                                 |
| विष्युस्तिधा निधत्ते पदम्। एथिया मन्तरिचे दिवीति ग्रान-      |                                       |
| पूर्णिः ; समारोच्यो विष्णुपदे गयण्चिरचीत्यौर्णवाभः           | 8   2 = 2                             |
| दृथासत मसोम माइं                                             | 8 । १६५                               |
| व्याकपायी च्वाकपेः पती; एमैव अभिख्यकालतमा                    | 8 । २६१                               |
| भ्रा.                                                        | 21.141                                |
|                                                              |                                       |
| प्रवितर्गतिकर्मा कम्बोजेस्वेव भाष्यते ॰ विकार मध्यार्थेषु    |                                       |
| भाषन्ते;— प्रव इति                                           | र । १६०                               |
| णाकपूणिः सङ्गल्पयास्त्रको सर्वा देवता जानामौति। तसी देव-     |                                       |
| तोभय लिङ्गा प्रादुर्वभूव। तां न जज्ञे।तां पप्रच्छ विविदिषाणि |                                       |
| लेति। सास्ता रता रच मादिदेशीषा महेवतेति                      | 51800                                 |
| प्रिपिविद्यो विष्णुरिति विष्णोदे नामनी भवतः। कुतिस्ताधीयं    |                                       |
| पूर्वं भवतीत्वौपमन्यवः। * * *। खपि वा प्रश्ंसानामैवाभि-      |                                       |
| प्रेतं खात् ॰—॰ श्रिपयोऽच रक्षाय उच्चन्ते                    | ₹ 180,48                              |
|                                                              |                                       |

|                                                                  | भा। ए॰    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| प्रिर चादित्वो भवति, यदनुश्तेते सर्वाणि भूतानि मध्ये चैषां       |           |
| तिस्रति। इद मपीतरिक्र रतसादेव; समाश्रितान्ये-                    |           |
|                                                                  | 21 878    |
| तदिन्त्रियाणि भवन्ति                                             | ३। २६३    |
| प्रिश्नदेवाः = खब्रह्मचर्याः                                     | ₹188€     |
| भ्रेव इति सुखनाम। भ्रिष्यतेर्वकारो नामकरणोऽन्तस्यान्तरो-         |           |
| पिनद्गी; विभाषितगुराः, भिव मित्यप्यस्य भवति                      | 81800     |
| श्रिष्ठः सर्वेषां सवानां यदुद्वम्                                | 81258     |
| <b>u</b> .                                                       |           |
| मडरः; * * * मड्तुतया                                             | 21860     |
| षड् भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायिगः, - जायते ऽस्ति               | (100      |
| विपरिणमते वर्द्धतेऽपच्चीयते विनम्यतीति                           | २। ३८     |
| षिख इ वे जी या प्रतानि (३६०) संवत्सरस्याहोराजा                   | 11 40     |
| कृति च नामां समानेत                                              |           |
| इति च ब्राह्मणं समासेनः                                          | 21860     |
| स.                                                               |           |
| संरद्धप्रजननस्य ब्रह्मचारियाः                                    | \$1 60    |
| सत्वानां प्रकृतिभूमभिर्द्ययसुवन्तीत्याद्धः प्रकृतिसार्वनाम्राचः; |           |
| इतरेतरजन्मानो भवन्तीतरेतरप्रक्रतयः                               | ३।३१३     |
| स त्वेतेन्यः परिददत् पिद्रभ्य इति सांग्रयिकस्तृतीयः पादः.        | ३।३५०     |
| स न मन्येतागन्तूनिवार्थान् देवतानां प्रत्यचन्दृश्य मेतद् भवति.   | ३।३१३     |
| सप्तम्ययः प्रतिहिताः ग्रीरे = रामय चादित्येः विजिन्त्याणि        |           |
| विद्यासप्तम्यात्मिन                                              | 30€18     |
| सप्तत्रघोषानि=इन्द्रियाणि, एभ्यः पर खात्मा.                      | 37518     |
| सप्तत्रस्वीयानि = ज्योतीं वि तेभाः पर आदित्यः                    | 37518     |
| सप्त च व भ्रतानि विभ्रतिस (७२०) संवत्सरस्याहोराचा                |           |
| इति च ब्राह्मगं विभागेन                                          | ₹ 1808    |
| सप्त मयोदाः कावयस्त्रकाः। तासा मेका मप्यधिमक्कत्रेहस्तान         |           |
| भवति। स्तयम्, तल्पारो हणम्, ब्रह्मह्याम भगाह्याम                 |           |
| सरापानम्, दुष्कातस्य कामेगाः पनः पनः सेतास गातके                 |           |
| न्दतीद्यम्—इतिः                                                  | ३ । २ ५ १ |

|                                                                 | मा०। ए०   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| सप्तर्तं पुरुषस्य मर्भगां तेब्वेनादधतीति वा                     | 81 84     |
| सप्तार्द्वगर्भा भुवनस्य रेतो ० । ज्ञानकर्मग्रेत्यात्मगति माचछे. | 81३६२     |
| समासायः समासातः ०-० तमिमं समासायं निघग्टव इत्याचन्तते.          | 21 0      |
| समुद्राद्येषोऽञ्च उर्देतीति च ब्राह्मग्रम्                      | 21300     |
| स यद् यदनुरुध्यते तद् भवति                                      | 8 1 307   |
| सर्णूः = मध्यमञ्च माध्यमिकाञ्च वाच मिति नैक्ताः ; यमञ्च         |           |
| यमीचैतिचासिकाः                                                  | 81 रहम    |
| सर्पे। जीर्था मिव त्वचं जहाति पापं सिप्रस्कोऽभ्रपेता            | 38 18     |
| सर्व एव द्रष्टप्रवादा उपालभानो                                  | 33 15     |
| सर्वाणि प्रज्ञानान्युपमानायः                                    | 8 1 8 2 3 |
| सर्वाच्नून् पण्वोऽमि मिसपंन्तिः                                 | ₹186₹     |
| सर्वास देवताखेश्वर्यं विद्यते                                   | ₹ 188€    |
| सर्वेषा भूतानां गोपायितादित्यः                                  | ३।३५०     |
| सविता वाखातः ('सर्वस्य प्रसविता' १३३ ए०) तस्य कालो              |           |
| यदा द्यौरपच्चततमस्काकी ग्रेरिम्म भैवति                          | 3   २६६   |
| सविता यन्त्रैः ॰ ॰ चादित्योऽपि सवितोचते                         | 8   2   8 |
| सविता सूर्यां प्रायच्छत् सोमाय राज्ञे प्रजापतये वेति च          |           |
| ब्राह्मणम्                                                      | 8 । २६१   |
| सत्त्रजातानां घसा स्वीणा सादित्यः सप्तमः                        | 37518     |
| साचाल्ववधर्माण ऋषयो वभूवः; तेऽवरेभ्योऽसाचात्वृतधर्मभ्य          |           |
| उपदेशीन मन्त्रान् सम्पादुः; उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे               |           |
| विलाग्रहणायेमं ग्रन्थं समामासिषुर्वेदं वेदाङ्गानि च             | २   १३७   |
| साध्याः — युस्थानो देवगण इति नैस्ताः                            | 8 । ३२०   |
| सिनीवाली कुद्धरिति देवपत्याविति नैस्ताः; अमावास्य इति           |           |
| याचिकाः; या पूर्वीमावास्या सा सिनीवाकी, योत्तरा सा              |           |
| कुह्ररिति विज्ञायते                                             | 8 । २१६   |
| सिन्धाविधनिवसतो भावयव्यस्य राज्ञः                               | 81 84     |
| सीथलपः प्रजननकर्भ सूचाच्छिदामानयाः                              | 8 । २१६   |
|                                                                 | 1114      |
| सुवास्तरी; तुग्व तीर्थं भवति                                    | ₹ 1 ? ₹ ¥ |

|                                                              | भा०। ए०   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| सूर्यं चात्मा जङ्गमस्य स्थावर्स्य च                          | 8   200   |
| सूर्या = सूर्यस्य पत्नी। रमैव (उषारव) समिस्रकालतमाः          | 8 । २५ =  |
| सूर्या व्यानः                                                | ३।३२०     |
| सेना = सेश्वरा, समानगतिर्वा                                  | 33915     |
| सेयं विद्या अतिमतिबुद्धिः, तस्यास्तपसा पार मीि भातव्यम्      | 81ई६०     |
| सैयात्मि ज्ञासा सेया सर्वभूत जिज्ञासा ब्रह्मणः सारिष्टं सरू- |           |
| पतां सन्तोकतां गमयति य एवं वेदः                              | 8 1 8 2 3 |
| सैवा भूतप्रक्रतिरित्येके                                     | 33518     |
| सोमो रूपविश्रेषेरोषधिश्चन्त्रमा वा                           | 8 1 रहे   |
| सोऽयं पुरुषः सर्वमयः सर्वज्ञानोऽपि जाप्तः                    | 8 । ३०२   |
| सोदेवानस्त्रतः; तत् सुराणां सुरत्वम्                         | 21200     |
| स्तियः सतीलाँ उमे पंस चाजः ०—० इत्यातमाति माचछेः             | 03518     |
| स्त्रियं जातां परास्यन्ति न पुमांस मिति                      | २ । २५ ह  |
| स्त्रीणां दानविजयातिसर्गा विद्यन्ते; न पुंसः।                |           |
| पंसी (पीत्येके ; भीनःभेषे दर्भनात्                           | २ । २ ५६  |
| स्तप्नान् नाप्रयत्यादित्य उदयेन                              | 81 २६३    |
| खर्यन्ती नापेचान्ते। र्जाना * * * यचं ये * * * सर्वतीधारं    |           |
| सुविद्धांसी वितेनिर इति                                      | 8   389   |
| साम्राञ्चलं च्विरदन्तु देवा इतिः                             | 838   \$  |
|                                                              |           |
| ₹.                                                           |           |
| चिरखार्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक खासीत्।          |           |
|                                                              | 81884     |
|                                                              |           |

\* "कः कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा"— इति ४ भा० ११२ ए०

## ॥ नैरुक्तविषयस्ची॥

----

-II

भाग ए॰ अचरविवेकः. ४ । २३०, २५२ चिग्निकंपरिगणनम्. 88518 चाग्रिभक्तिपरिगणनम्. 88515 अग्निसंसदिका देवाः . 885 । इ चम्नेः सर्वदेवतालम् ... १। १८०, १८० च्योः सर्वयोगिलम्. चग्नेः स्थित्यत्पत्तिप्रलयकारिलम्. ४। ४०८ ष्यग्रेरोषधायनः स्वायितम्. च ग्रेजंगत्वस्याण्कारिलम् ... 02612 चग्नेसिस्यानलम्. खजामिलचणम्. 81 64 षज्ञस्य विज्ञानेऽस्त्रया . 518EZ चज्ञानान्धलक्यनम्. चितिस्तिप्रकरणारमः ... 05518 खदितेः प्रक्रतिपरलेन वर्षेनम्. २ । ४६० अदेवतानाच देववत्सति हेतवः . १।३० चिभागस्यादेवलस्य चनम्. चिधिदैवतं वाखानम्. 90519 ... -- 81१२०,१६ॅप,३०८,३११,३४६,३८२-800 चिधियज्ञं वाख्यानम्. अधोरामस्य पशोः साविचलम्. चधातां वाखानम्. -81860, 406, 486, 486-800 अन्येकनिपातानि. 92,5019 ... खनयेज्ञनिन्दार्थज्ञप्रशंसे. 91999 खनादिष्टरेवतेष देवतापपरी चर्ण. २। २०६ खनदात्तलचणम्. FOR 1 2 चनपदेएयनिकपणम्. 61 6€E भागप्र

अनिरिचायतनानां खेनादिमचानां देवलेन वाखारमाः . ... चनिरचायतनानि (भित्तिशेषाः) ३। ३६१ अज्ञादकयोःपरमातातयाभिज्ञलम्. ४।२६९ अन्यासामपि देवतानामादित्यलं. २। २०४ चन्यान्रोधस्य स्वीकार्यता. चनादेशलचणम्. 808 1 4 अपययकारिणां निन्दनम् . चिभिणापोदाहरणम्. ३११९६ अधासस्य भूयोऽधप्रकाशकम्. 81586 चभाश्रायमननिषेधः . २। २६०, २६० अमर्चे गब्देना दित्य आता च अयोग्यपाचाय विद्यादानस्य निषे-

धकाः शाखान्तरीयचतुर्मन्ताः. २।१०२ चरावर्षनम्. ... 63816 अर्थवादवाक्यानां कल्पितार्थलं. ४। २०४ अर्थेष्वेव वाचां दिनः . अर्थोपमानां प्रदर्भनम्. अर्थे। इस्मीति कथनम्. अल्सीनिनाशनकथा. 5179 चक्षीलनिन्दा. ... 35915 ... अञ्चादीनां स्तिचेतुकयनम् । ३११ अश्वादीनान्तच्ततोऽदेवतालसूचनं १।३०० चिश्वनोरुदयकालनिक्पणम् । ११०,१५५ अश्विनोनीिसकाभवलप्रवादकथनं. २।१८९ चसभ्यभाषण निन्दनम्. असुरनिवंचनम् . 3185= चसुरलचणम्. ... 20919 ... चहविकागदेवतानां परिचयः . ४। १४८ खहिच्च वपरिचयः. 83-0215 ... चारेत्यादोकाद्श्निपातार्थेनिणेयः. २। ५४

च्या.

भा० व० चाकाणादिपचभूतविज्ञानम्. 00518 याखातलचणादिकम्. 19 याचिखामोदा दरणम्. का निद् चातागतिविवरणम्. 488 18 ---- 8166° 60€, 566° 628-80A चाताजिज्ञासनम्. ... ४। २६८, ४११ चातानिवचनम्. चातानीऽचरवाचलम्. चात्मनी प्रोवा बद्धनामिवज्ञानम्. १। २८० 81542 चातानीभूतनामधेयविज्ञानं ४।२८०, २८१ ... ४। व्यू ई, वृद्ध चाताप्रवदनम्. चातामयं जगदिति स्तचनम्. ३। २१३ ष्प्रादित्यक मेपरिगणनम्. 91940 षादित्यत एव चन्द्रमसो दौप्तिः. २। १८१ चादित्यभितापरिगणनम्. ... ०३६।६ चादित्यविवेकः. 80919 षादित्यमंसविका देवाः . ... 07515 चादित्यस्य चोतीराट्लम्. 05915 षादित्यस्य दिवस्य पसामानि. 80915 चादित्यस्य दादम् कमाणि. चादित्यस्य दादशोदयकालाः. ४,२६९-२९६ आदित्यस्य रसादानप्रदानकर्त्रतं. ३। ९६ चादित्यस्य दृष्टिचेतुलनिर्णयः. \$1884 चादित्यस्य सर्वगोपायिहत्वम् 81 इप् चादित्यस्य सौरजगनाथस्वलम्. २। ४११ चादित्यस्याचरवाचलम्. ... चादित्यस्येन्द्रमञ्द्वाचलं.४:२९२,३४१,३४२ चादित्यसीव वर्णनिदानलम्. 90915 चादित्यात्मनोरभेदविचारः. ११ इस्ट् षादित्यादग्रिसङ्गचप्रकारोपदेशः. ३। ४० ९ चादित्यादश्चात्पत्तिप्रवादोक्केखः. १। ४११ चादित्यायत्त्रयोभ्वनेषु च्येष्ठलम् ४। ३१६ चाद्धिमाखानम्.

भा० १९० चाध्यात्मिकीना सुदाहरणानि. २। १८५ चाध्यात्मिकीना सुदाहरणानि. २। १८६ चाध्यात्मिकीनास्च चामज्यत्वकथनं. २। १८६ चाध्यात्मिक्या ऋची लचणम्. २। २८८ चाध्यप्ते याज्ञेषु चास्पीरधानां

मन्त्राणां वाञ्चख्यकथनम्. १। १९६६ं याप्रीदेवतानां याख्यानारमः । १। ४५६ं खाप्रीदेवतानां याख्यानारमः । १। ४५६ं खाप्रीदेवतानां कात्यव्यणाकपूष्णोः १। ४५६ खाप्रीस्त्रकानु ह्यानिर्णयः । १। ४८० (५०१) याप्रीस्त्रकानां परिचयः । १। ४८० खानायवचनादिः संस्वीकारः । १। १९२ खान्नायवचनादिः संस्वीकारः । १। १९८ खान्नायवचनादिः सास्वीकारः । १। १८० खार्मवमन्त्राणां सभावोपप्रदर्भनम् ॥। १८० खार्भवमन्त्राणां सभावोपप्रदर्भनम् ॥। १। १८० खार्थलच्यम् ... १। १९८ खार्थलच्यम् ... १। १९८ खार्थलच्यम् ... १। १८६ खार्थारदार्थनण्यः ... १। १८६ खार्थारदार्थनण्यः ... १। १८६ खार्थारदार्थनण्यः ... १। १८६ खार्थार्थनाम् इति निर्णयः . १। १८६

₹.

| दन्द्रकर्भपरिगणनम्            |    |       |
|-------------------------------|----|-------|
|                               | 9  | र्प्र |
| दन्द्रभितापरिगणनम्.           |    | र्प्र |
| र्न्द्रमंखविका देवाः.         |    | 476   |
| दन्त्रस्य विस्थानलम्          |    | 75    |
| दन्द्रस्य चीमपानविवेकः        | र। | 40    |
| दन्द्राणाः पत्यस्यरजीविलम्.   | 81 | १२६   |
| इन्द्रादन्यः कोऽपि न सुखियता. | 81 | 808   |
| द्रिणविवेकः                   |    | 88    |

£.

| देश्वरपरिचयः<br>देश्वरस्याप्यरित्वम्. | ••• | 919 | 08 |
|---------------------------------------|-----|-----|----|
| इसरस्याप्यरित्वम्.                    |     | १।  |    |

ਤ.

| ज्यावचैरभिप्रायमें न्त्रदर्भ | नम्. | ३ । १९६ |
|------------------------------|------|---------|
| जत्तरयुगनिन्दास्त्रचनम्.     | •••  | 91840   |
| जदानजन्तणम्                  | •••  | 4180A   |
| जपदेष्य निरूपण्म्.           | ***  | १। १६=  |

देवलेन याख्यानारमः: ... ४। ५४ जममां भूगीलपूर्वादयञ्चकलम् . ४। २५८ जमासादित्यस महचारिणी. १। ४३१

ক্ত

कर्द्धमार्गमितवाखानारभः. ४। २६०

## ऋ.

ष्टक्णाखानां दशतयीलस्त्रचनम्. ४। २१५ ष्टचां चैविध्यकयनम्. ... २। १८५ ष्टजीपवस्त्रवोधनम्. ... २। ६६ ष्टतुशब्दस्य कालसामान्यवाचिलम्. ४। १६२ ष्टिलक् कमेणां विनियोगः ... २। ६६ ष्टभूणां देवानां चमसनिमाहलं. ४। १८० ष्टष्यः सत्त्वानां प्रकृतिभूमभिः

स्वन्तीति स्तिहेतुकथनम्. १। १११ च्हिपिनिवेचनम्. ... १। १०४ च्हिपिपुत्रा विलपनम्. ... १। १० च्हिपिलचणम्. ... १। १२० च्हिपीणां सोमकळेलम्. ... १। १८० च्हिपीणां गभीरप्रज्ञलादिकम्. ४। १८० च्हिपीणां मिप स्तिभाक्लम्. ४। १८९ च्हिपीणां मिप स्तिभाक्लम्. ४। १८९ च्हिपीणां मिप स्तिभाक्लम्. ४। १८६

## ₹.

एक स्थाता बच्चधा सूचते ... १ । १९१ एक चक्र रथवर्षनम् ... १ । ४८ १ एक पदनिवेचन प्रकारः ... १ । १६० भागष्ट०
एकपर्वानेकपर्वथोनिवेचनप्रकारः. २। १६०
एकपर्वानेकपर्वथोनिवेचनप्रकारः. २। १६०
एकपर्वानप्रयोगस्थानिर्णयः . २। १०३
एकस्ट्रानेक्ट्रानेकिनिक्तिसिद्धिः २।२००
एकस्या एव पूजनार्थं वक्जवचनम्. ४। २५८
एकस्यात्मोऽन्ये देवाः प्रत्यक्षानि. २। २१२
एककार्थस्य दे दे नामनी. २। १४४-२६६

## गे.

ष्टेकपदिकप्रकरणारमाः . . . १ । ३ई ट ष्टेकपदिकलचणम् . . . . १ । ३ई ट

## च्यो.

ॐकारिवज्ञानम्. ... ४। ४०० ॐकारस्याचरग्रव्दवाचलम्. ४। ३५२ खोषधिपाके पज्ञैन्यादीनां हेतुलं. २। २३२ खोषधीनां चियुगपूर्वजातलम् ४। ४५ खोदप्रस्लाचणम्. ... ४। ३५०

#### क

कर्मपार्थक्यादेवपार्थ्यम्. 505,09515 कर्मवर्जितानां निन्दा. ... 31777 कमीन्सारतो पुनर्जन्मकथनम्. ३। ११५ कर्मीपमाया उदाहरणानि. किलकाणव्योरेकधातुजलम्. ४।१८० कण्ब्देनादित्यस्यातान्य ग्रहणम्. ४। १८० काठकश्रुखुतिः . ... 81 OA कालस्याजसपरिवर्त्तनविज्ञानम्. ४। २०१ कितवादु भयोपदेशः. कौकटदेशनिन्दनम्. क्रुमीदिनिन्दनम् ... ३। २४८, २०३ क्रकवाकोः सावित्रत्वम्. 81 608 क्यमीणां गर्भवाधकलम्. ... १।१८५ किषप्रशंसनम् ... २। १८६ क्रयणजानीया (ग्रहा=दासी) स्त्री 'रामा' भवतीति निर्णेयः . ४। २०१ ग.

गभेकारणादिकम्.

गवा महन्त्यतस्त्चनम्.

गायत्रीनिवचनादिकम्.

गौरवर्णस्य प्रशस्यलम्.

गौर्याः स्रष्टिकर्त्त्वम्.

यन्याभिधेयबीधनम्.

यन्यावतरणिका-

भा०'ए० गङ्गादिपदानां वाख्यानम्. 3518 81887 81 658 07515 25618 379918 \$185-0281 d

408-014

चतुर्विधपदनिरूपणम्. 910-907 चलारिश्टङ्गेत्यस्य वाख्यानम्. ४ । इस्म चन्द्रमण्डलगामिस्रर्थरभ्रोवेणनम्. २। १८१ चन्द्रमसः सूर्यप्रभया दौप्तिमत्त्वम्. ४। ०४ चन्द्रमसा नचनमखलाधस्यलम्. २। १०० चन्द्रमसी विद्यतच्योतिष्कृत्वम् चन्द्रमसे। ज्ञासरहिकथनम्. चर्करीतदृतम् = यङ्ख्गन्तम्. ३ । २३२ चान्द्रमासादिकथनम् . ... ३।१०० चिकी षितजः = सन्ननप्रक्रतिकः . २ । १२९ चिच्छब्दस्य खरभेदेऽधभेदः. ३। ३५

कन्दःप्रस्तीनां लचणम्. ... १। ४६० कन्दःसु भेषाणा सुपेचितयलम् . ४। ३६१ कन्दमां निवचनादौनि २। २६८-- २०२

जन्मविज्ञानम् ... ... 90518 जनानारस्चिकमन्त्रस्य याखा. ४। ३८८ जाग्टताखप्रजयोः प्राज्ञतैजसीस ४। २०१ जामिद्वैविध्यक्षयनम्. जीवगत्याखानम्. ... जीवात्यपरमात्मनीः खक्पप्रकाशक-

मन्त्रस्य याखानम्. ... 8 1 804 ज्ञानप्रमंशा खज्ञाननिन्दा च. २। १२०-१३० MIOID0

ज्ञानेम सर्वेषा मिन्द्रियाणाम्परिभवः धाइटर

तिख एव देवता इति निद्धारणम्. २। २१० वयाणां देवानां स्थानवयनिर्णयः . ३१३२० चिविधवागीरणस्य दिविधा वाखाः ॥२८५ यम्बकमन्त्रस्य वााखानम् ... ४। ४१० लच्छव्दार्थनिक्पणादिः ... २।००,०३ लग्रव्दविवेकः. २१६१, ६६,००

दचदाचायखोविवेकः. द्रमतयीष्विक्षिक्षेकिक्षिक्षियः. ४। २१५ दशतयी खेकं गायचं तचं वैस्वदेवं. २। १५ दाचिणात्यानां समाजकथात्यानम्. १। १९६

दानप्रशंसाखानम्. 51862 दायादविचारः . २।२५६,२५८,२६६,२०५ दुवताद् भयोपदेशः. दुर्भिचे नवानां हत्तीना मुख्नेखः. २। १५४ देवताकारचिन्तनम्. देवताताङ्काव्यान्भवेश्वागमप्रदर्शनं. ४।२९१ देवतानां सर्वक्षावेशसमयैता. ४। १०० देवतानां स्त्रताभाक्षं इविभाक्ष

स्ग्भातां निपातभाताच. देवतानां कमात्मत्वनिर्णयः . देवताना मपुरुषविधालनिषयः . २। २२८ देवताना मसुरत्वम्. देवताना मितरेतरजन्मलम्. देवतानां पौराषविधिकीः कर्मभिः

सवनोदा हरणम्. देवतानां पौरुषविधिकौरक्नैः

स्वनोदा इरणम्. देव नानां पौरुषविधिकेंद्रे यसंयोगैः

स्वनोदा हरणम्. ₹ 1 ₹ ₹ देवतानां माहाभाग्यादिभिने छतं २। २१२ देवतानिणयोपायोपदेशः . ...

K

| The same                       | भागप्र  |
|--------------------------------|---------|
| .देवतानिर्णयस्य दुष्करत्वम्.   | P1854   |
| देवते अर्थ्योकारः              | इ। ४४६  |
| देवपत्नीनां पार्थिवलादिपरिचयः  | • इहा । |
| देवयुगकथा                      | 81270   |
| देवरस्य दिनीयवरत्वकथनम्.       | 5.1 568 |
| देवप्रान्याकातम                | 719(2   |
| देवग्रान्याख्यानम्             | 81500   |
| दैवतका ख्वाखारमः               | ३।३०⊏   |
| दैवतकाण्डावतरणिका. ३।२८        | 4-600   |
| दैवतलचण्म् १।१४२;              | व। वटई  |
| यावाप्रथियोमे।धाकपं ण्यातिमत्त | नं ११११ |
| युत्रीणनविज्ञानम्              | 05915   |
| युभन्तीनि (भन्तिशेषाः)         | र । ३६१ |
| युस्यानदेवगण्याख्यानारमाः.     | 81 50g  |
| युस्यानदेवतायाखानारमाः.        | 08718   |
| यूतानन्दनम्                    | \$1964  |
| दिप्रकृतिस्थानलच्यस्           | 08919   |
| दिप्रकृतीनां स्थाननिर्णयः.     | 7194€   |
| द्विविधसत्ताकथनम्              | 39 15   |
|                                |         |

## ਬ.

भनेकायाय सपत्नीको भवितुं रामायहणं न कार्य मिति स्द्रचनम्. ४। २०१
भातुद्देविध्यप्रतिपादनम्. ... २।१५६
भामप्रव्हस्य स्थाननामजन्मार्थता.४। ४५
भूमस्याग्रानुमापकत्कथनम्. ४। २९०

## न.

| गरक निवंचनम्      |       | •••     | 92 19   |
|-------------------|-------|---------|---------|
| नाक निवचनम्       | •••   |         | 71720   |
| ना भिवणे नम्      | •••   |         | 71847   |
| नामधातुखीकारः     |       |         | ३ । १५५ |
| नाम लच्च पादिकर   | Ţ.    | •••     | 07,819  |
| नामां दृष्यद्वस   | Į.    |         | 91880   |
| न मास्यातजल       | विचार | : . २10 | इ.इ.इ.इ |
| नामा सुदात्तप्रका |       |         |         |
| निगमलचणम्.        |       |         |         |
| 10                |       |         |         |

भागप्र निघएदुनामनिवेचनम् निघण्ट्परिचयः . निघण्टोरनिर्दिष्टकालिकलस्त्रचनं. १।१३० नित्यकर्मचतुष्टयाना मुझेखः . ३। २४० निन्दोदाहरणम्. निपातचैविध्यक थनम्. 88 19 निपातनिव चनम्. 88 15 निबन्नामाखप्रयोजनानि. १।१०२-१३० निस्तोपसंहारः. निक्टंतिशब्दविचारः. P 1 854, 855 निवेचनप्रतिषेधस्यानानि. ... २।१६८ निवचनविषयकोपदेशाः. शृश्य७-१०४ नैगमकाण्ड्याखारभः. नेगमलचणम्. नैगमेभ्यो भाषिकाना सुदाहरणानि. २।१५६ नेघए्कवाखारमाः. नैघण्डुकलचण्म्. ··· 71975 नेघण्डककाण्ड्याखारमः. \$ 1 80A नैघण्टुककाण्डावतरणिका. १।१२०-१०४ नैघएदकका ख्या खाग्रे लीक थनम् २।१०५ नैघएकोदाहरम्.

#### u.

| ч.                                     |
|----------------------------------------|
| पचित्रतविज्ञानमासीत्पुरेति वोधनं. ४। ५ |
| पञ्च जनपदार्थबोधनम् २। २०८             |
| पञ्चम्यर्थे प्रथमायाः खीकरणम्. ३। १२८  |
| पणिप्रब्दार्थविवेकः २। २२१             |
|                                        |
| पदविभागकथनम् १। ०                      |
| पदमंखारप्रकारकथनम् २। १९               |
| परकालस्यासिलस्य वनस्. ३ । २४८, २०३     |
| परमात्मनः सर्वात्मकतया सर्वरूपलं       |
| सर्वनामल बेति ज्यान्याय्पासनेनेव       |
| परमात्मोपासनं भवतीति स्तचनं धार्रं     |
| परिदेवनोदाहरणम् १। २१ई                 |
| एकक्केपमा मीक्यटर्भावम ११११४           |

भागठ० धरीचलतानां सप्तोदाहरणानि. १। २८९ इ। १८५ यरोचलताया ऋचो लचणम्. यर्जन्यादीनां स्तिहेतुकथनम्. २ । ३२१ पविवशब्दस्य बज्जवाचिलम्. 31 66 २। १८५ षादश्ब्दप्रयागनिदानम्. ... पापकार्थाणां परिगणनस्. C89 5 पापनिवचनम्. ... 318 पापस्य कौत्तिनाग्नलम्. 80718 यार्थिवान्तरिची समुद्री. ... 51867 पितुः पुत्रान्धीकरणाख्यानम्. 71807 पिलक्षेकदुहितुर्गभीधानतत्त्वम्. २। ४ई २ पितणां माध्यमिकले चेतुकथनम्. ४।१९१ पिपासते ब्राह्मणाय पानौयं देयस् ३। ३०३ पुष्कतां युनिलयलम्. पुचनिवंचनस्. 33814 ... 51866 युनिकाकथनम् ... २ २ १ १० पुनर्जन्मनिष्टतिरूपमो चिविज्ञानम्. ४। ४१० युनर्जन्मविज्ञानम्. ... ४। ३०५, ३०ई पुरपविज्ञानम् ... २। १६५; ४। ३०२ पुरुषविद्यानित्यत्वकथनम् ... १। २४ पुरूरवस्त्वाखानम्. ··· 81 540 पुष्करण्यस्थिविवेकः. 00 15 ... पृष्णोऽदन्तलकथनम्. ··· 51540 श्यिवी ग्रंब्रेन युविभागी यलोकाना

मिप यहणीयतेति ध्वननस्. ४। १८८ ध्यिवीस्थानानां यास्थारसः. १। २०८ ध्यययायतनानां सस्वानां यास्थारसः. ४। १ ध्ययायतनानि (भित्तिभेषाः). १। २६२ प्रक्रतीनां चिरमेकविधकमेलम्. १ ४३० प्रकापत्यादीनां नयोविश्तिदेव-

तानां स्त्रत्तभाक्षं हिनिभक्ति है। १८५ प्रितमाग्रव्हस्य द्रथपरिमापकार्थना. ११६५ प्रत्यच्छताना च्रचा सुदाहरणानि. १ २८५ प्रत्यच्छताना च्रचा सुदाहरणानि. १ १ ४८५ प्रत्यच्छताया च्रचो स्रच्यास्. १ १ ४०४ प्रयमादेशे उदानच्यकयनम्. १ १ ४८४ प्रयाजान्याजानां देवतानिणया. १ १ ४८४

भागप्र प्रमंसीदाहर्णम् . . . . ३ । २८६ प्रम्ममन्त्रयोखाचाने ४ । २८८, ४०० प्रियमेधःप्रस्तीनां खाख्यानम् २ । ३३९

### · a.

वहदैवताना मिप वैश्वदेवलम् ॥ १ । ११५ वृस्तिताय व्राह्मणायौदनं देयम् १ । २०३ वृद्धाचारिणः छंददप्रजननलम् २ । १० वृद्धाचारिणः छंददप्रजननलम् १ । १० वृद्धाणः पिष्वेष्ठेष्ठलविज्ञानस् ॥ १ । २०० वृद्धाणेऽद्दीराविविवेदः ... ॥ १०० वृद्धापेऽदीराविविवेदः ... ॥ १०० वृद्धापेऽदीराविविवेदः ... ॥ १०० वृद्धापेऽदीराविविवेदः ... ॥ १०० वृद्धापेऽदीराविविवेदः ... ॥ १ । १०० वृद्धाप्रार्थनं वृद्धाभावप्रार्थनं वा. ॥ १ । १०० वृद्धाप्रार्थनं वा. ॥ १ । १०० वृद्धाप्राप्ताना सुभयवाग्वादिलम् ॥ १ । १०० वृद्धाप्ताना सुभयवाग्वादिलान्

काचिदप्रामाण्येति स्तचनम्. २। ४१९

### स.

भितिशेषान् कल्पनम्. ... ३।३६१ भगविवेकः. 8 1605-508. भावविकारपरिगणनम्. भावखरूपकथनम्. 19 ... भाषाविचारः. ... २1१६० भाषिकेभ्यो नैगमानांसुदाहरणानि. २।१५ई भूतोपसाया उदा हरणम्. ... 09519 भृमित्री णनविज्ञानम् ०५१ । ५ ... भूशोविद्यस्य प्रशंसनम्. १। ११२, ३५८

#### ਜ.

मत्याना मन्योन्यभक्तिसम्. ३ । १५९ मध्यमोत्तमाभ्याद्यागुत्रपत्तिप्रकारादि . १४०० मध्यस्थानानां स्त्रियां व्याख्यारमाः . ४। ९८९ मध्यस्थानानां देवानां व्याख्यारमाः . ४। ६७ मध्यस्थानानां मसदादिदेवगणाः

नां बाख्यानारभः . . . ४। १८०१ मनुजन्माख्यानम् . . . ४। १९६६ मनुष्यजातयः पञ्चेति कथनम् . ४। १२३ भा० ए०
मनुष्या चिप पग्व इति यवहृताः । ४। १११
मनुष्याणां कर्मवन्तं विक्रष्टदेश्वञ्च । ४।१११
मनुष्याणां मेवानूचानाना स्वित्वम् । ४। १५६
मनोरादिपुर्वत्वम् ... ४। २०३, ३०४
मन्त्रयोजनस्त्चनम् ... १। २४
मन्त्रवाणां याज्ञिकनर्त्तमतभेदेन

अर्थभेदीदाहरणप्रदर्शनम्. OF 12 मन्त्राणां विषयाः . ३११८ई मन्त्राणा मनधेकलाश्क्षनम्. 71808 मन्त्राणामधेनैविध्यप्रकारप्रदर्भनम्. धार्पू ई मन्त्राणामधेवलप्रतिपादनम्. २। १०३,११२ मन्त्राणाम्पद्पाउवैविध्यस्. मन्त्राणां मिथो विरोधप्रदर्भनम्. २। १०२ मन्त्राणां मिथो विरोधभञ्जनम्. २। ११२ मन्त्रार्थकरणेऽधिकारिनिर्णयः शह्यू०,ह्यू व मन्त्रार्थनिवंचने विशेष उपदेशः. ४। २५ ८ मन्त्रेषु देवताज्ञानोपायः . . . ३। २८५ मनीना सप्यस्तलप्राप्तिकथनस् ४। १८६ महत चातान एवायतालं प्रकृतिलं

चैग्णचेत्यादिकीर्त्तनम् .... ४। ३६९ महतत्रातानी ब्रह्मेति नामान्नरं ४ ३६९ महतचातानोऽरूपलादिवर्णनम्. ४। २६८ मस्तसिविध्यविज्ञानम्. महावधादनपराधोऽपि भीतः स्यात्. १। ८९ माध्यमकदेवगणानां परिचयः. 23811 माध्यमकानां वातसमीरतलम्. 3781€ नाध्यमकानां भूतकर्तृत्वम्. 21860 माध्यमिकच्चोतिषोऽनित्यदर्शनलं. २। १९ माध्यमिकस्याग्नेः परिचयः . 2 8 1 € स्गम्बद्स्य स्वयंवाचिलम् ... ११३४१ स्त्योः प्राण्वियोजकलम् ... 81808

31

यजुनिवेचनस्. ... १। ३६० यज्ञजुनिमन्त्रस्य याख्यानस्. ४। ३४५ भा० १९० यज्ञयनी विवेकः ... १ । १९५ यमयमी संवादः ... १ । २२०, २६५ यमयमी संवादः ... १ । २२०, २६५ यमस्य माध्यमिक लात् पितृषा मिष्मध्यमिक लान् पेयः ... १ । १८१ युद्धोपक रणानां रथादीना मिष्देवताले न याख्यानारमः । १ । १०

₹.

रज्मी वाश्वनुमापकलकथनम्. 81560 रत्वद्वयस्योक्षेखः . ... 88518 रामीनाञ्चादित्यपुचलवणंनम्. \$180€ राग्नीनामस्टिकरचोजभावत्म. ४। ३२८ राचिविज्ञानम्. ... 7180€ रामाया अण्दहनं न दीपाय. 86918 रासारमणं यज्ञकाले निषिद्धम्. 81508 रूपोपसाया उदाहरणद्वयम्. 09519 रोद्सीतिपदस्य खरभेदेऽयभेदः १६६। ४

ল.

लिवुजाया लतावनिषयः . ३। २५५ लुप्तापसाना सुदाहरणानि. २। ३३४ लीथिनां पग्रतुत्ववकथनस् २। ४९५

व.

वणिक विन्दनम् ... \$ 158€ विणिजां गणितकुश्ललम् .... ह। १५५ वराहण्ड्विवेकः. 09 15 वावयभेषाध्याहारोपदेशः . ८। ४८६ वाचः प्रविक्तितायाः प्रदर्भनम्. ४।१४०,३४८ वाचः सप्तविधचातुर्विध्यम्. 285 | 8 वाचां नित्यलानित्यलविचारः. 59 19 वाचो देविध्यं (देवतमान्षज्ञ). 38818 —— (यत मय**त** इ). 81555 बामदेवपरिजनतत्त्वास्यानम्. 6182€ वायाः खास्याकारिलस् चनम्. 81680 वायोगितमत्त्वं च्योतियु च. 43618

| भाग प्र                                                     | ॰   भा०। घ०                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| वास्वादीनां सप्तविंगतिदेवतानां                              |                                           |
| स्त्रतभावां हिवभावाच. ४।१४                                  |                                           |
| विज्ञानेऽस्त्रयाचेतुकथनम् १।१६                              | 9                                         |
| विदुषश्चिरजीविलम् ४। ३९                                     | ≂ षड्भावविकारपरिगणनम्. १। ३४              |
| विद्यात्राह्मणसंवादः १।१०                                   | ?                                         |
| विधवानिवेचनम् २। ३१                                         |                                           |
| विपाशाया नद्याः प्राचीन-प्राचीन-                            | मंनतारसा त्यृतुलादिकम् १। १९०             |
| तमयोनामोबसेखः ४। द                                          | संवत्यरस्या इः मरिगण्नस् २। ४८€           |
| विय्णोस्तिधा विक्रमण्म् ४। २८१                              | सवत्यरस्था होरा चपरिगणनम्. २। ४८९         |
| वृत्तिलचणम् २।१४८                                           | संस्थानंक्यात् पश्चादीनां स्ततिः . ३। ३५१ |
| व्यासुरतत्त्वाख्यानम् २। २१०                                | सहितालचणस् २। ११८                         |
| ष्टिशविश्वनीरिप हेतुलाखानम्. ३। २८१                         | सङ्ख्यानां परिचयादिः २ ९९१                |
| दृष्टिविज्ञानम् २।१८२                                       | सञ्जायवद्वारप्रयोजनम् २। २३               |
| ष्टेरीषधायलादकलाख्यानम्. २। २८१                             | चत्त्रसमसां वर्णनानि ४। ३००               |
| ष्टिरोषध्याद्यत्यादकत्वाख्यानम्. २। २००१<br>——— २। ९६,४९६   | सत्त्वस्वस्वयनम् २। ०                     |
| वेदवेदाङ्गायुत्पत्तिकथनम् २।१३८                             | सचाना सुदाहरणानि १। २३                    |
| वेदार्थकरणेऽतपस्तिनां निषेधः . ४। ३६०                       | मन्दिग्धदैवतमन्त्रोदाहरणम्. २।१८२         |
| वेदार्थज्ञानप्रशंसनम्. २। १३०,१३२,१३४                       | सप्तपातकपरिगणनस् २।२५१                    |
| वेदार्थाज्ञाननिन्दनम्. २।१३०,१३२,१३४                        | सप्तिषिविदेकाः ४। १२०, ३०८, ३८८           |
| वेदार्थे संग्रयो थास्त्रस्थापि. ३। ३५०                      | मप्तग्तं पुरुषस्य ममासीतिकथनं ४। ४५       |
| वेनप्रस्तीनां चतुर्णामचिने ात्तम्. ४।९४९                    | सप्तसिन्धूनां कचिद्रूपकाथौऽपि. २।१२२      |
| वैदिकी प्रहेलिका ४। २८०                                     | सप्तहोव्यविवरणम् ४। २००                   |
| वैदिकोपाख्यानानां रूपकमूललम् २।२१०                          | सप्ताञ्चविवरण्म् २। ४८ट                   |
| 818€=                                                       | सम्प्रेपस्य सक्तप्रदर्भनम्. ४। ६२, ६५     |
| याकरणस्याकृत्सलस्यचनम्. १।१०२                               | मभागैक्यात् पर्जन्यादीनां स्तृतिः. ३।३२१  |
|                                                             | सरखूपाख्यानतत्त्वम् ४। २१६                |
| ग्र.                                                        | सर्माखानस्य रूपकलस्त्रचनम् ४। २००         |
| शतायुरित्याशासनमन्त्रवाखानम्. ४। ४९१                        | चपलक्तागहरान्तप्रदर्भनम् ४। ४९०           |
| गपथोदाहरणम् ३। १८६                                          | सवमधनामयज्ञे सविविधाना मेव                |
| ग्रब्दद्वैविध्यप्रतिपादनम् २।१४०                            |                                           |
| श्ब्दार्थयोनित्यसम्बन्धात्वानम् ॥ ॥ ॥ ॥                     | भूतानां इवनीयल मन्ततः खस्य                |
| शब्दार्थयोनित्यसम्बन्धात्वानम् ॥ ११०<br>गरीरविज्ञानम् ॥ १०६ | चेतीतिहामोक्केखः ४। १२०                   |
| ाकलासावेर्भमप्रदर्शनम् ३। १५५                               | सवर्णायां मनुसम्भवकथाः ४। २६६             |
| ग्रिपिविष्टम् ब्रस्य कुत्यितार्थलम्. २। ४०                  | साकाङ्चाणां मन्त्राणा मेकवा-              |
| ग्रवग्रवयोरेकार्थलकथनम् ४।१००                               | क्यताप्रकारीपप्रदर्शनम् ४। १८८            |
| च।देशस्य सार्वविभित्ताकलम् ३। १६                            | माधानां देवलप्राप्तिवर्णनम्. ४। ३२०       |
| र सामानातातातातात्व है। १६                                  | सामनिवेचनम् ३। १६०                        |

भा० घ० सासुद्रतानां प्राणस्यस्यचनम्. ४। २४४ सायं देवेच्यानिषेषः . 81 र्मेर सार्षि-सारूप्य-साली क्येतिनिविधस्य मोचस्योचेखः . 81855 सिद्धोपमाया उदाहरणम्.... सिन्धनिवासिनो भावयवस्य राज्ञो दानस्तियाखानम्. सुरलचणम्. ... 20919 ... स्त्रताय्याचित्रेतुस्त्चनम् ... २। १८२ स्रदेख जगदातारूपलेन सर्वेकर्भ-द्रष्टलकथनस् 0 計算 18 ... स्दर्थस्वैवेकस्यादीराचकहेलम्. ४। २०० स्टिष् उदकस्य श्रेष्ठताखानम् ४। २३४ सेनानिवचनम् ... सोमपानेन सूर्यस्य चातानच च्योतिराधिक्यवर्णनम् ... ४। ३८८ सोमविवेकः . ४। १६१, १६५, १६०, २८०

भाग १०० विमस्तिः ... ४। १८४ पीधन्वना सम्भूणा माख्यानम् . ४। १८६ स्त्रुयहाहरणम् ... २। १८६ स्त्रीजातेः सधवात मेव सीभाग्यम् ४। १०१ स्त्रीपुरुषयोर्जतातरभावस्त्रचनम् २। १५५ स्त्रायत्राह्मणायान् स्त्रुपम् चातायत्राह्मणायान् स्त्रुपम् चात्र्यायाः स्त्रुपम् चात्रुपम् 

## ₹.

# ॥ निघण्टुरीकेास्त्रिखतयन्यादिनामस्ची ॥

|                                     | १भा०। ए०                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>च</b> .                          | चीरखामी. ४, १२, २५, २८, ३८, ४८, ४२, |
| १भा । प्र                           |                                     |
| श्वननाचार्यः ४                      | ४३, ४०, ८४, ८०, ९३, १०२, १२०,       |
| चमरसिंदः . ६६,०६,१०,१३८,१४८,१८८     | १३८, १४५, १४८, १६६, १००, १०४,       |
|                                     | १८०, २०४, २२३, २२४, २८४, १८०,       |
| च्या.                               | २८८, ३०५(२), ३२१, ३३४, ३०२, ४६८     |
| चाच्चातानुक्रमणी 8                  | "अमरटीकायाम्' १३९                   |
| षाचार्यः                            |                                     |
|                                     | ख.                                  |
|                                     | खेलिको मन्तः २२(२)                  |
| षाञ्चलायनः ८२                       |                                     |
| ত্ত                                 | ग्र•                                |
| 0.0                                 | गणपाठाः २६८                         |
| जणादिष्टित्तः ४, १०१                | गुहदेवः ४, ३०                       |
| जपनिषत् प्रते २० वृ०                |                                     |
| ४२ एे॰ ८० एे॰ ८४ एे॰ ८८, ९३,        | ₹.                                  |
| १०४, १०४ ते० १०५ ते० १०६ स०         | क्न्दोगानां सामकत्त्यः १५           |
| १०१ ते॰ ११४, १८२ ते॰(२), १८३,       | ₹.                                  |
| २०४ ते ० २०५ ते ० २११ ते ० ४०६ व    |                                     |
| जनटमहः ४, २०, २४, १२८, १४८,         | दण्डनाघर्टितः २१८, २८०, २८०         |
| १८४, २६०, ३०८(२), १४१, ३४४, ३४४     | दण्डी १८                            |
| (-2, 77, 4, 6, 6, 4), 400, 400, 420 | दुर्गः ११२                          |
| 取.                                  | देवराजयञ्चा (पितामदः) १             |
|                                     |                                     |
| क्टक्प्रातिषाख्यम् १५, ७५           | ध.                                  |
| क्टग्भाष्यम् २१६, २१०, २४२, २६२     | धातुरित्तः . ८, ४२, ८०, १००, १०९    |
| वा.                                 | 300 3,00                            |
|                                     | न.                                  |
| कमलनयनः ५, ४४                       | नामनिघण्टुः (माधवक्यतः) ११२         |
| काठकम् गा १०६                       | नामानुक्रमणी ४, ८२, ८२,             |
| काखिदासः (महाकविः). ४९,६८,८२,१२१    | १०६, १४०, १६०, १६६(२), १०५          |
| काशिकार्शनः १२८                     | (10 ) (10) (10) (10 (P), 80%        |
| 11                                  | निघण्डः १४५, ४३०, ४४०               |

१भाग प्र निपातान्त्रमणी. ... ... 8, 746 निरुक्तरीका. निर्ताम् ... । । ४, ६, भाष्यम् ०, १४मा, १५, २६, २०, ३५. ३८, ३८, 86, 45, 4€, €A(5), €E(5), OA, दर्(२), ८४, ९३, १०१, १३८, १४४, १५२, १५६, १६१, १६२, '१६२, १६५, १०६. १८०, १८४, १८४, २०४, २०० २०६, २१०, २१८, २२१, २२२, २२६, २३०, २३३, २३४, २४२, २४५, २४६, रहर, २०६ २), २०४, २६३,२), २८४, 095, 300, 305(2), 305, 399 इर्द, इरु०, इर्ध, इर्ध, इर्०, इर्ध, क्ष्र, ३४१, ३४०, ३६३, ३६६, ३००, ,०३६ ,१३६ ,७०६ ,००६ ,(१)३०६ इ८०, इ८१, ४१०, ४११, ४१८, ४४२, ८५१, १४६, १४८, १०३, ४८८, ४८० निवंचनानुत्रमणी. ... ... ४, १३, ६०, १०२, १०० (२), १३० न्यासः . ... १४५, १६८, २०४

प.

पदमञ्जरी. ... १४० ... १४० पाणिनीयं व्याकरणम्. ... ४

ब.

ब्राह्मणम् . . . . टिंग, १२ म, १६ मु २२ मु, १४ मे, १०, १४ मी, ४०, ६४, ६०, ०२, ०० में १०, ०० मु, ०० में १०, ०० मु, १० मु, १४ मा, १४ में में १४ मा। १० में १४ में, १४ मा। १० में १४ में, १४ मा। १० में १०० मु, १८३ में १०० में, १००

म.

स.

... १०५, १०६, ११४, १२१, सनः. (स्रितिः) १२४, १२५, १२४, २००, २२३ 308, 806, २०५, २२८, महाभाष्यम्. €8, १२€, १२८, १६२, १८२ साधवः. ... ४, ८, २०, २८, ३५, इइ, ४१, ४३, ४६, ४८, ५१, ५१, ५४, प्र्, ६९(२), ८०, ८२, १२१, १२० २), १३०, १३५. १३६, १३८, १४५, १४०(२), १४८(२) १५०(२), १५१, १४४, १४६, १०१, १०४(२), १०४, १०८, १८२, १८३, १८८, ११२, ११४, ११६, २१८, २२२, २२८ २५४, २६४, इ०८, इ११, इ२०, इ४०, इ६४, ३०४. माधवः (वेद्शाष्ट्रकत्). ... ४, १६, १८, १२, ००, ८०, ८४, १००, १०८, ११४, १३०, १३२, १३४, १०४, १८०, १८४, २०६, २५२, २५३, २००(२)

| य.                                    |
|---------------------------------------|
| १भाग प्र                              |
| यज्ञेश्वरार्थः १                      |
| द्यास्तः. १, २ ३, ४(२) ५, ३२, २४२(२)  |
| यास्त्रभास्तरः १                      |
| ₹,                                    |
|                                       |
| रामायणम् १३, ३५                       |
| व∙                                    |
| वाग्राटः १२०                          |
| वामनदत्तः १२                          |
| वार्त्तिकम् . २२, ११८, १०५, १०८, १८२, |
| १६०, २०२(२), इस्ट, ३६४, ३०४, ४०१      |
| वियापुराणम् ११६                       |
| हिताः २०४                             |
| ष्टितारः १०४, १४४, २१०                |
| वेद्धः चार्चार्थः 8                   |
| वेदभाष्यम् ॥ ४४, १६८                  |
| वैजयन्ती 88                           |
| N.                                    |
| श्राकपूणिः ४००                        |
| माकत्त्यः (पदकारः) २६, ४५ ३           |
| श्रीनिवासः 8, १०४,                    |
| १६१, १००, ४०४, ४१२, ४०४.              |
| and the second                        |

संवित्प्रकाशः.

सवोधिनी.

सुभाषितञ्चोकः .

स्वीधिनीकारः.

खन्दखामिभाष्यम् ... ११,११०,११५, ११०, २०१, २०२, २०८, २१४, २१६(२), २१९, २१९ २४२, २४४(२), २४०(३), २४८(२), २४९, २५०, २५१, २५२, १५३, १५४, १५४, १५८, १६१, १६१, र्दं ४, १६४, १०२(१), २०४, २०८,२८८, ,१४५,०५६ ३६५,०१६, (१)४०६,१०६ वृष्ठम्, वृष्ठ, वृष्ठ्, वृष्ठ्, वृष्ठ्, वृष्ठ्, खान्यसामी (निष्ण्भाष्ये). ... २, ३, ४(३), ०, १२, १४, १५(२), २०, ३१. ३२, इट, ४१, ५४, ५६, ६३, ६८, ००, ०५, च्हे. ९४, ९८, ११३, १३२, १४°, १४४, १४६, ५३, १५८, १६१, १६२, १६३, १६४, १६८, १६८, १०६, १८०, १८४, १९४, २०४, २०६, २००, २०६, २१६, **२१०, २१८, २२६, २२०, २३३, २३४,** २३८, २४१, २४१, २४३, २४४, २४६, १५३(२), १५६, १५८, १६१, १६२, وهع, وهو, وحو, عمرياً، وحع, وهم. वृद्ध (२), वृद्ध, वृद्ध (२), वृद्द, वृद्ध, १०३(२), २०५, २१०, २१०, २२०, १२१, १२३(३), २२८, ११५, १२५, ,००५, व्हर् १), व्हर् , व्वह (१), व्वक २०=, २८२. ४०१, ४१०, ४१२, ४४०. सारिन (सुतिकाराः). ... खरानुक्रमणी .... ४, १३३, १६०, १८२, १८०, (माधवः) २२०, २६३, १९६, १०३, .६०६, ३८६, १०६

१भाग छ०

ਰ.

हरदत्तमित्राः ... १०४, २४०, २४०, २४०, २४५, २४६, २००, २८६, २५०.

63

55

१८. २०, १०ई

८८, १६६, १८८

# ॥ अथं निरुक्तांचाचनविषयस्ची॥

| THE STATE OF THE S |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| षण निरुक्तालीचनस्य उपक्रमः.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4</b> * |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ष्य यास्त्रकृतस्यास्य निघण्टुभाष्यस्य निचत्रत्वप्रतिपादनारमाः.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| शिचादीनां पड़क्षानां सायणोक्तलचणानि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | च्य        |
| सायणाचार्यमते पद्माध्याया निघण्टोरिप नियत्तलम्.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | च्या       |
| निघण्टोनिकत्तत्त्वखुण्डनपराणां कान्दोग्य-गोपय-प्रातिम्राखुद्वितीयदित्त मनु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | द्         |
| टीका-मद्याभारत-यास्त्रीयनिष्कत-भाजानामस्रोक-पातञ्चल-गणपाट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| इरिकारिका-निघएनिवचन-निरक्तरित-प्रसानभेद-वाक्यानां यवहा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| रस्य च प्रामाष्ट्रतया प्रदर्शनारमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| निर्मादीर्यानी यनं निर्माणायान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>इ</u>   |
| नैकत्तदीर्गष्टनी युनं निक्तप्रयसाध्यायादेः पष्टाध्यायलादि कथ मिनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| विभाग्याम् अवस्थितः । ।।। ।।। ।।।। ।।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | खो         |
| - A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| खय निघष्ट्रनियत्तयोः क्रमात् समानायलवेदाङ्गले इति निर्णयारभाः .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | का         |
| वेदाङ्गानां षट्लाखानम्.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | का         |
| नियत्तारित्तकानाते निष्ठारहोण्डान्दस्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कि, कु     |
| यास्तीयवचनेन च निष्टोः समामायलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | की         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | વા         |
| षाय निघण्डनियत्त्रयोः प्रणेवनिर्णयाय यतारमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| प्रसानभद्मतखण्डनपूर्वकं सायण-देवराज-दुगाचार्य-महाभारतकन्मतेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>A</b>   |
| पुराकल्पश्रुतवचनेन च निघल्दोरनादिलनिरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| पुराकल्पश्रुतस्य मन्त्रादिप्रकाणवचनस्य याख्यानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | की         |
| निराप्तरभाषाक्रमम् जिल्लाम् क्रिक्तम् क्रिक्तम् क्रिक्तम् क्रिक्तम् क्रिक्तम् क्रिक्तम् क्रिक्तम् क्रिक्तम् क्रिक्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | को         |
| निघण्डुभाष्यक्षपस्य निवत्तस्य कर्त्ता यास्त्र इति निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कौ .       |
| 8. Co. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ष्यथ निरुक्तकद्यास्त्रपरिचयलाभाय यतारमाः.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ख          |
| श्तपथ-क्न्दोग्रन्थ-बङ्गक्प्रातिशाख्य-पाणिनिस्त्र्वोत्तेभ्योऽन्योऽयितित निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ख          |
| * = 0 = 00 = 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| मद्वाभारते सृतो यास्त्र एवाय मिति निर्णयः                                 | खी     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| ų,                                                                        |        |
| ष्य यास्त्रस्य मुख्यिषं नास्यिप मुनिल मसीति प्रतिपादनारमाः                | ख      |
| मुख्यिं ज्ञाम्, द्रष्टृत्वकर्ने त्वयोरिभद्रतम्, बाह्यणप्रन्यकता मातिदेशि- | 3      |
| क्षिलम्, ऋषिवंग्रप्रभवलेन ऋषिलं न स्था मिति प्रतिपादनाय                   |        |
| म्यावाश्वीपाख्यानावतरणम्, ऋषिनैविध्यवर्णनम्, मद्दाभारतवीजो-               |        |
| क्षेत्रः, श्राञ्चलायनीयग्ट्यस्ते मुख्यपीणा ममुख्यपीणाच नामस्रणम्.         | ख—गी   |
| ۥ                                                                         | 3      |
|                                                                           |        |
| अय निरुक्तस्य द्वादशाध्यायाना मेव यास्त्रीयलनिरूपणारमाः.                  | गु     |
| देवराजमते निरुक्तस्य द्वादराध्याधिलनिर्णयः                                | गु .   |
| दुर्गाचार्यमते सायणाचार्यमते च निवक्तस्य वयोद्गाध्यायित्वम्               | गू     |
| कात्यायनपतञ्जल्योनयेऽपि निरुत्तस्य दादश्राध्यायितानुमानम् .               | ग      |
| 9.                                                                        |        |
| षय याख्वस्थास्य जीवितसमयनिणयाय यत्नारमाः                                  | गो     |
| काजनिर्णयोगिना मार्थेतिचासिकप्रन्यानां दुर्जभताख्यानम्                    | गो     |
| कालनिर्णये मंदितायन्याना मनुपयुक्तत्वप्रतिपादनम्                          | गौ     |
| नाञ्चाणवचनानाञ्चानुपयोगिलप्रतिपादनम्                                      | गौ     |
| पौराणवचनाना मिप असामर्थानरूपणम्                                           | च      |
| —— पड्मुरिष्णादीनां चि विश्वमार्थ्यामम्                                   | घि     |
| ———गुणाबादीनानु रास्यास्यदबस्त्रचनम्                                      | घी     |
| निरुत्तस्यास्य प्रचिन्तमञ्चाभारतात् प्राचीनलनिर्णयः                       | 剛      |
| ——भाष्यकारात् पतञ्जलेख "                                                  | मु े   |
| ———प्रचित्तमनुसंहितातोऽपि ,,                                              | चि     |
| पतझलेः ४५० खी॰ पूर् महाभाष्यप्रणयन मिति निर्णयः                           | षी—ङे  |
| ——चन्द्रगुप्तकालीनलखण्डनस्                                                | डे े   |
| ——पुष्पित्रयाजिलखण्डनम्                                                   | ङ      |
| ——धवनावरोधसमकाखीनलखाडनम्                                                  | ड्गे े |
| पाणिनिसमकालीनवखखनम्. ••• •••                                              |        |
| वासनद्त्रोत्तरभवलानुमानखण्डनम्                                            | ৰা -   |

| पत्रञ्जलेः योगगालकद्-वैदाणालकद्भ्यां भिन्नलाख्यानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ची                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| जलूत-कात्यायनेभ्यः परकालीन्लाखानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| मनुसंदितायाः ८ ६० खी० पू० प्रणयनकालनिक्पणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | चो-को             |
| — चादिपतञ्जलि-पाराग्रयं-काग्रकत्त्र-जैमिनि-कणाद-गौतम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| कपिल-चासुरि-वार्त्तिक्कारकात्यायनेभ्यः परकालीनलनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | की                |
| प्रसङ्गतः षणां दर्भनानां निषः पौर्वापर्यनिर्णयारकाः.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 更                 |
| कात्यायनस्य १२०० ह्वी० पू० बाकरणवार्त्तिकप्रणयनकालनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हो—जि             |
| चास्त्रादसात् परभवलिणयाय यलारमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ज<br>ज            |
| पाणिनेः १३०० छी० पू० खुद्राध्यायीप्रणयनकालनिर्णयः.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ज-भा<br>जि-भा     |
| ——विक्रमकाराव शास्त्राव गर्वचविक्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जि—।ना            |
| 2222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| THE PARTY OF THE P | न                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जू                |
| न्त्रसपंदितालद्भाः बाभ्रय-स्ययीव-गालव-त्रह्मदत्तेभ्यसावरत्नम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जे                |
| ——चातुर्जान्-पप्रसङ्ख्या-वेवक्षद्भयः परभवलम् .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जै ।              |
| — नोपदेनोत्ताष्ट्रशाब्दिकेव्विष धर्वतोसुख्याकरणकर्तृते प्राथम् .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जौ                |
| माडेशतुल्नया गोष्यद्वच्चप्रवादस्थातय्यलनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भा ।              |
| — अवित्रभ्टतिभ्यः प्रभवलाखानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भा                |
| कुमारव्याकरणकारोऽपि प्राचीनलनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भा                |
| युधिष्ठिरादिभ्यः परभवलेऽपि ग्राकात् पूर्वजलनिर्णयः.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | िमा               |
| व्याडेः पाणिनितः परजल मपि कात्यायनतो याखाच पूर्वजलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मि—भ              |
| श्रीनकस्य १००० खी० पू० बङ्गुक्पातिशाख्यप्रणयनका खनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भूञा              |
| वक्रृक्प्रातिषाख्यक्तो याडिसमकाज्ञिकलनिर्णयः .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भू                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भी                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| विभिन्नलं पर्जलबेति निरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भी                |
| गख्तस्य १८०० खी० पू० निरुत्तप्रणयन मिति निर्णयारमाः.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वा                |
| 222 222 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ি<br>ভি           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marie Propagation |
| थ मन्त्रार्थेवोधायेव निक्तन्तप्रणयन मित्यस्मन्ततप्रदर्भनम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | জি                |
| न गणाना गणाम प्रभागपना । गाल् जानगर्म प्रमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                 |

| मन्त्रवाद्मणये। वर्णवाद्मये। रेवार्थ्वोधाय निक्तारास्त्र मित्यन्यमतप्रदर्शनम् | ্জ          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| £.                                                                            |             |
| श्रथ वैदिकग्रन्थानां सङ्चेपतः परिचयदानारमाः                                   | ञ           |
| वेदः विद्या दिति, खनयोः समानार्थताप्रतिपादनादि э                              | ञ्          |
| श्रुतिः प्रवादः इति, अनयोः समानार्थनाप्रतिपादनादि                             | जी<br>जी    |
| चामायः चामायः इति, चनयाः समानयताप्रतिपादनादि                                  | टा          |
| चयी == विविधरचनामयः इति, खनयाः समानार्थताप्रतिपादनादि,                        | ट           |
| च्हग्यजुःसामाध्वंसंहितानां समकाललनिर्णयारमाः                                  | ट्          |
| चवासा मेन संहितानां नयीलप्रतिपादनम्                                           | ਰ -         |
| श्रयवेनामपेर्वेद्विभाजकलसमावनोस्सेखः.                                         | <b>डाः</b>  |
| ऋगादीना मधिकारिणां व्यविद्यमाणाभिधानानि                                       | बी ः        |
| ष्ट्र-=                                                                       | عر<br>عر    |
| बन्द इति खवडारसायविधस्यानानां प्रत्यानम                                       | दू—ठी⊸      |
| खाधायः==सरगाधेयः दति अन्योः समानार्धनाः उत्तर                                 | हो ।        |
| आगसः आदेशः दित अन्तेशः समानार्शनान्यसम्                                       | हो <u> </u> |
| निगमः—निगमनस दति अन्याः समानार्धनात्मात्म                                     | <b>G</b>    |
| प्रसङ्गतो मन्त्रभागस्येव मुख्यं निगमलम्, त्राह्मणभागस्य तु तद्याख्यायन्य-     |             |
| लेनेत्यस्य सङ्घेपतः प्रतिपादनारमाः.                                           | ਫ—ਭ         |
| याख्त-जैमिनि- श्वरखासिकतानां मन्त्रलचणाना सुपपादनम्                           | <u>g</u>    |
| मन्त्राणां वयोद्म्विधलाख्यानम्.                                               | ंड          |
|                                                                               | डि.         |
| 16                                                                            | है          |
| पालोगिचिनेत्रपानार्वकं जन्मान                                                 | नेंड        |
| 2                                                                             | डो          |
| यजः प्राचानां प्राञ्चनं कमानचेति प्राण्यान वे                                 | डो -        |
| मतामा मेत मंदिराजा गेर्का ने                                                  | डो .        |
| 2                                                                             |             |
| व्यातेन्द्री भारत्याम् प्राप्तिकारा                                           | हि          |
| सामवेदीयाना सङ्मन्त्राणा सुदतल सिति सतस्य खण्डन्य                             | g. attende  |
| धापसम्बादिकतानां ब्राह्मणलच्याना सप्रणाटनम                                    | है .        |

| त्रास्मणवाक्यानां दश्विधलाख्यानम्.                                 | 7    |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| निदानस्वेभ्यो वेदाङ्गयन्योत्यत्तिरित्यस्य प्रतिपादनम्              | दौ   |
| अनुत्रास्त्रणप्रन्यानां परिचयदानम् (समते).                         | षी   |
| सायणाचार्यस्यासामगत्त्वप्रतिपादनम्                                 | 3    |
| चारण्यकग्रन्थाना सपि प्रायस्त्रध्यन्तर्गतल सिति निर्णयः            | मू   |
| जपनिषदा मिप कतिपयानां चय्यन्तर्भतलिन रूपणम्.                       | षौ   |
| वेदांग्रवाचकोपनिषच्छन्दस्य पाणिनियास्कादिविदितत्वोपपादनम्.         | त    |
|                                                                    | नी.  |
| 6.0 Co.                                                            | **** |
| खय वेदोत्पित्तकालनिर्णयाय यतारमाः                                  | नी   |
| वेदानाम् जलितालनिर्णयसाण्यकापपादनम्                                | नी   |
| चजातक्राजिकपिकतलप्रतिपादनम्                                        | ਰ    |
| — भीमत्वतलस्त्रचक्रमन्त्रस्य प्रदर्शनम्.                           | ते   |
| श्तपथत्रा ह्याणस्यान तिप्राचीनल मिति मतस्य खण्डनम्                 | था   |
| 88.                                                                |      |
| अय निरुक्तप्रतिपादाविष्याणां प्रदर्शनास्त्रः                       |      |
| निरुत्तागास्त्रस्य चनिर्द्रिष्टकास्त्रिकत्वस्त्रचक-वीजकयनम्        | थु   |
| निरुक्ते व विषयाः प्रतिपादिताः, तेषा मनुक्रमेण सङ्क्षेपतो वर्णनम्. | थु   |
| निरुत्तप्रतिपाद्यानां विश्वेषार्थाना मेक्किक्रमेण परिगणनारमः       | यु   |
|                                                                    | थू   |
| 82.                                                                |      |
| षय देवराजदुर्भाचाययाः समयनिर्णयारमः                                | 3    |
| रामानुजखामिनः संवत् १०१२ गते जन्मिनिरूपणम्                         | ड    |
| जवटभइस्य सं॰ १०९१ गते मन्त्रभाष्यप्रणयननिक्पणम्.                   | दू   |
| दुर्गाचार्यस्य देवराजात् परभवलिक्षिपणम्                            | ₹ :  |
| चाघणाचार्यात् प्राग्मवलिक्ष्पणम्                                   | ₹    |
| चायणाचार्यस्य चं॰ १४०० गते वेदभाष्यप्रणयननिक्पणम्                  | दो   |
| महीधरिभत्रस्य सं०११०६-११०० मध्ये यजुर्भाष्यप्रणयनाख्यानम्          | दै   |
| देवराजस्य मं॰ ११५१-११०५ मध्ये नैघण्टकनिर्वचनप्रणयनाच्यानम्         | दौ   |
| — यथालअपरिचयाखानारमाः                                              | दौ   |
| — नैधण्डुकनिर्वचन मिति ग्रन्थनामकरणस्य चेतूपपादनम्,                | घ    |
|                                                                    |      |

| चरदत्तिमत्रस्य परिचयः धा                                                     | माधवदेवस्य      | परिचयः     | धी.   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|
|                                                                              |                 |            | 41.   |
| खन्दबामिनः                                                                   | वेङ्गटाचार्यस्य | ,          | "     |
| भवस्वासिनः १०० १, ००० • • ६०० ,,                                             | विनायकभट्टस्य   | ,, ,,,     | a     |
| गुद्दवस्य ०००,, ००० ००० थि                                                   | भास्त्रसम्बस्य  | " ***      | धू    |
| जवटभद्रस्य 👐 " 👀 🔐 "                                                         | भास्तरभद्दस्य   | ,, •••     | "     |
| श्रीनिवासस्य ॰॰॰ ,, ॰॰॰ ••• "                                                | भरतस्वामिनः     | ,, •••     | घे    |
| देवराजस्य निष्णुव्याख्यानिषया प्रशंसा वि                                     | नन्दा च.        |            | धे—धौ |
| —— चल्रव्यनिगमाभ्युपगमस्यानानां प्रदर्शनम् थो                                |                 |            |       |
| ना चा मिष् निगम्बाभ्यपगमस्योदा चरणम् धो                                      |                 |            |       |
| दुर्गाचार्यस्य दाचिषात्यवानुमानम् भी                                         |                 |            |       |
| चाष्यानप्रमंमोदाहरणानि भो                                                    |                 |            | भो    |
| याष्ट्यानदृषणीदाहरणानि.                                                      |                 |            | न—वो  |
| षथ निवक्तालीपुनीपसंदारस धारकाः.                                              | 2000            |            | नो ः  |
| प्राचीनार्थाणां गोतनामयवद्वार एव नामविश्वमद्देतुरिति कथनम् नो                |                 |            |       |
| वृद्देवताक्ष्यिनेकस्य प्रातिष्राख्यकृतः शीनकात् वाकरणक्रताणिने यावरत्नम्, नो |                 |            |       |
| कवि-पाणिनेसु याकरणभाष्यकतः पतञ्जलेरथ                                         | वाचीनलनिक्प     | पम्,       | नौ    |
| निरक्ताकोचनस्याचनाकोचनीयलम्, व्याकर                                          | (पाग्राडिम चमभ  | विना चेति. | ч     |
|                                                                              |                 |            |       |

# ॥ त्रयैतद्वागीयस्चीनां स्ची॥

| Zo                                        | The second of the second        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| १। नवमादिच्तुरधायानां स्त्वी. १           | म। नैरक्ताश्रृतिस्त्रची मर      |
| १। खण्डसङ्घानिर्णयः १                     | ८। नैरक्तसर्भवाकास्त्रची ११८    |
| १। खकारादिक्रमेणखण्डप्रतीकसूची. १         | १०। नैक्त्रविषयस्त्रची १४१      |
| ४। द्रष्टवपदाना सूची ११                   | ११। निषण्डरीके। सिखितग्रन्यादि- |
| ५। निरुक्तदृष्टसम्बन्धिपदानां स्त्रची. ५१ | नामसूची १४९                     |
| ६। नैरक्तापस्त्रची सह                     | ११। नियत्तासोचनस्योः १५२        |
| ०। निवन्नदेवतस्त्रची १९                   | १३। एतझागीयसचीनां सची १५८       |

## ॥ मूल-पाठशुडिः॥

| 图 4 | पा  | ख॰ |         | पं॰           | •••  | अग्रदम्। 🐃            | धारम्। ः       |
|-----|-----|----|---------|---------------|------|-----------------------|----------------|
| ھ   | 8   | Ę  | •••     | 8             | •••  | न्नतचारिण:            | वतचारिणः       |
| ,,  | ,,  | 90 | ,       | 8             |      | ०नस्पान्वा            | ०नस्यान्वा     |
| "   | 8   | 9  | •••     | ₹.            |      | ॰ विद्वियते           | ॰ विद्वियते    |
| ,,  | 99  | 8  | •••     | ₹             | •••  | विपार्च्छुतुद्र       | विपाट्कुतुद्री |
| 23  | "   | भू | •••     | <u>ح</u><br>• |      | ?                     | वा             |
| ,,  | 1,  | 80 | •••     | y             | ***  | सहिंग्धञ्च            | यहजरिधञ्च      |
| 90  | 8   | y  |         | Ę             | •••  | सप्ताखसार             | सप्तस्त्रसार   |
| 22  | "   | "  | •••     | १०            | 14 0 | राद्यतेर्वा           | रोदयतेर्वा     |
| 29  | >>  | ٤  | 0.00    | 5             | •••  | श्रवाहन्नेनं ।        | त्रवहन्त्रेनं  |
| 9)  | 9>> | 65 |         | ₹             |      | पयपग्यन्              | पर्यपग्यन्     |
| "   | 19  | ?  | 3       | ?             |      | पोषयित्वग             | पोषयित्वा      |
| 22  | 3   | H  | • • • • | 3             | •••  | मनुष्यजाताति          | मनुष्यजातानि   |
| 83  | 3   | 60 | 99.     | ?             |      | सुकथ्यम्,             | सुक्थ्यम्      |
| 88  | 1   | 0  | · · · · | 4             |      | कर्मकमं               | • • कर्मकर्म   |
| "   | 3   | ?  | š       | ₹ .           | •••  | ॰रयन-                 | ़रयने-         |
| "   | 20  | 88 | y       | k:            |      | <b>ख</b> ता           | सुता           |
| 2)  | 8   | 9  | ··· ₹   |               |      | <b>घृतस्तू घृत्</b> ० | घृतसूर्घृत     |
| ,,  | "   | 99 | 8       |               |      |                       | ऋतुर्जनीनाम्   |
| १३  | 8   | Ę  | ₹       | 1             | •••  | सव                    | सर्वं          |

| स्र               | <b>8</b> 0 | पा॰ | ख॰  |     | पं॰   | •••   | चग्रवम्।                   |     | श्रुडम्।          |
|-------------------|------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------------------------|-----|-------------------|
| ख                 | १३         | 2   | ٤   | ••• | 8     | •••   | वाक् परिमिता               | ••• | वाक्परिसिता       |
| भव                | 22         | 9   | Ę   | ••• | 3     | •••   | <b>मं</b> च्यवत            | ••• | सञ्चावत           |
| गुच               |            |     |     |     | 23    |       | <b>न्न</b> वाङ् <b>मुख</b> | 911 | श्रीवाङ्मुखः      |
| <b>ज</b> व        | "          | "   | "   | ••• | ''    |       |                            |     |                   |
| শ্বী              | "          | "   | 99  | ••• | É     |       |                            |     | स्रर्थः           |
| देवा              | "          | "   | १३  |     | 9     | •••   | मागार्णाम्                 | ••• | <b>म्हगा</b> णीस् |
| _                 | "          | 8   | 3   | ••• | · 6,  |       | ॰राक्षिते॰                 | ••• | ॰रीकि_ते॰         |
| <u> </u>          | "          | "   | 8   |     | 4     | •••   | सवा                        | ••• | सर्वा             |
| डुगा              | ,,         | 99  | 0   | ••• | 2     |       | वस्नान् सृत्यो             | to. | वस्वनामृत्योः     |
|                   | "          | "   | ع   |     |       |       | <b>उपमिमी</b> हि           |     | . उपमिमीहि        |
| ष्यथ              | "          | "   | "   | ••• | 0     |       |                            |     | . वयञ्जाना नास    |
| प्राची            | "          |     |     |     | 0.19  |       |                            |     |                   |
| <b>बृ</b> ष्ट्देव |            |     |     |     | 44.   |       |                            |     | acr t             |
| कवि-प             |            |     | 105 |     | )) °T | ובאבו | गारभेटपर्निः               | n   | in the second     |

## ॥ मूल-पाठभेदपूर्त्तः॥

1

| <b>4</b> 0 | पा॰ | <b></b> | ्षं          | ••• | मुद्रितातिरिक्ताः पाठाः।          |
|------------|-----|---------|--------------|-----|-----------------------------------|
| 90         | 9   | 5       | 90           | ••• | "इञ्चर्चूणां"—इति च-प्रभः पु।     |
| 2)         | 2   | १०      | ··· 3        |     | ्रिक्षामा । हर्षामया नामा         |
|            |     |         | <b>ाहर</b> ए | मया | गर्भोऽस्थेति वा"—इति च-प्रकृतिषु। |
| १२         | 8   | ع.      | 8            |     | "गमयन्त रमयन्त ग्रुआः" दित        |
|            |     |         |              |     | च-प्रस्तिषु परं दत्तिविरद्धः।     |
| १३         | 2   | ?       | •            | ••• | "मभ्यात्मज"—इति च-प्रस्तिषु।      |

निवत

१। न

ध। इ ध। वि । व। वि । व।

Asiatic Society" only.

.02

'GI

181

'9T

·gI \*FE

13.

15:

TI

.0 I

.8 .9

```
J. A. S. B., 1875)
Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II,
                                        Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra Mo., J. A. S., B., 1868)
Catalogue of Mammsls and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra Mo.,
                                                                                                                                                                                                                                                 No., J. A. S. B , 1864) ...
                                        General Cunningham's Archaeological Survey Report for 1863-64 (Extra
                                         Centenary Review of the Researches of the Society from 1784-1883 ..
                                       N. B. The Jigures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.
                                    JOURNAL Of the Asint's Gootety for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13), 1845 (13)
                                                                                                                                                                     No.; and from 1870 to date @ /6/ per No
                                       PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ per
                                       Vols. VII, IX to XI; Vols. XIII and XVII, and Vols. XIX and XX @ \10\ ench ... Rs. Index to Vols. I—XVIII
                                                                                                                                                                                                                                                                  ASIATIC RESEARCHES.
                                                                                                ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS
                                          Wis o Ramin, (Text) Fasc. I-IV @ /6/ cach ... Zafarnánnah, Vol. I, Fasc. I-IX, Vol. II. Fasc. I-VIII @ /6/ cach ...
TI
                                       Tarikh-i-Baibagi, (Text) I'ase. I—IX @ /6/ each
Tarikh-i-Tirozshabi, of Shams-i-Siraj Afif. (Text) Fase. I—IV @ /6/ each
                          Thrilh-i-Firdz Shabi of Zian-al-din Barni (Text) Fasc. I-VII @ /6/ each 2
 OL
                                                                                                                Therefore, I was I
                          OT
 FI
                                            Suyvity's Itqan, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement,
                                            Kigami's Khiraduamah-i-Iskandari, (Text) Fasc. I and II @ /12/ cach...
                                                                                                                                        Mu'aşir-i-'Alamgıti (Text), Fasc. I—VI @ /6/ each
  9
   7
                                                                                                                  Muntakhab-ul-Lubab, (Text) Fasc. I- XIX @ /6/ each
```

N.B. All Cheques, Money Orders &c. must be made payable to the "Treasurer

Mahabbarata, Vols. III and IV, @ 20/ each ... Indian Lepidoptera, Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera,

Letilahat-ng-Sufiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo. In and IV, @ 16/ each ...

Catalogue of Fossil Vertebrata Oatalogue of the Library of the Asiatic Society, Bongal Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rov.

Part I, Grammar (Extra No. J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Yocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).. Vocadulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)
Introduction to the Maithill Language of North Bihat, by G. A. Grierson,

8

TO

OF

F

35

Mepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. B. L. Mitra .. Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I-XXIII @ 1/ each

Jarami-ul-'ilm ir-riyazi, 168 pages with 17 plates, 4to, Part I

Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis

Vuttodaya, edited by Lt.-Col. G. E. Eryer

Purana Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit Parts 1- III, with 8 coloured Plates, 4to. @ 6/ each

Tibetan Dictionary by Csoma de Körös

Grammar

Sharaya-ool-Islam

mli'-lu-tanaszid A

W Taylor ..

niderradeuld-In-sin A

```
(Turn over.)
 0
                                 Makhab-ul-Tawarikh (English) Vol. II, Fasc. I-IV @ /12/ each
 OI
                ç
                                                           Makhab-ul-Tawarikh, (Text) Fasc. I-XV @ /6/ each
 FI
                T
                                                                          shazi of Waqidi, (Text) Fasc. I--Y @ /6/ each
                                 sinamah-i-Jahangiri, (Text) Fasc. I—III @ /6/ oach oah, with Supplement, (Text) 49 Fasc. @ /12/ oach sir-ul-Umara, Vol. I, Fasc. 1—9, Vol. II, Fasc. 1—6 @ /6/ oach
 OT
                9
 21
               98
 8
                I
 8
               Ŧ
                                                       Tory of the 'a pha, (English) Fasc. I-VI @ /12/ each
71
               0
                                                       add, (Text) Fasc. I—IV @ /6/ each
ry of the Persian Mansawi (Text) Fasc.
                                                                                                                                                            H , name A T
8
               1
                                                                                                                                                                           Diffo
 9
               S
                                                               aqidi. (Text) Fasc. I-IX @ /6/ each
                                                                                                                                                              mad2-lu-du
 0
                                                                                                                                                                         .5/ each
                              mang-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ I/ each prist-i-Tusi, or, fusy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV
 0
               TI
 0
               17
                              Monary of Arabic Technical Terms, and Appendix, Pasc. 1-XXI
                                       ale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to., thin paper
8
               F
3
               4
                                                   dehåhnamah wite index, (Text) Fasc. I—XIX @ /6/ each
                                              amgirnámah, wi a Index, (Text) Fasc. I—XIII @ \6\ each
1-i-Akbari, (Tex Pasc. I—XXII @ I/ each
1-i-Akbari, (Tex Pasc. I—XXII) ...
10itto (Er sh) Vol. I (Fasc. I—XXXVII @ I/ each
10itto wien ndex, (Text) Fasc. I—XXXVII @ I/ each
10itto harmanh, wien had new (Text) Fasc. I—XXXVII @ I/ each
              18
0
F
              21
0
              55
FI
                                                                   Arabic and Persian Series.
              T
                                                      am Akhri S'in (Tibetan & Sans.) Fase. I.
                                                                                                                                                          Sudp poliq s
                                                                                                           Phyin-Fas I-II @ /1/ each
0
              3
                                                                                    Tibetan Series.
8
                                                                                                                                       sume, bound ? cloth
                                 idárabnákara, (Sans.) Fasc. I—VII @ /6/ esch
nanáradiya Purána, (Sans.) Fasc. I—V @ /6/
n Sáira of Pa' njali, (Sans. & English) Fasc. I—V @ /14/ each
9
              F
FI
              I
OI
              3
                                                                                      un Smriti, (Sans.) Pasc. I-II @ /6/ each
71
              0
                                                                                                                                                       6/ each Fase.
ŦI
                                                                                ndia Purana, (Sans.) Fasc. I—IX @ /6/ each
ru Purana, (Sans.) Vol. I, Fasc. I—VI;
                       Fasc, I-VII,
                                                             Vol. II,
9
              3
                                                                                               issgadasáo, (Sans.) Fasc. I-V @/12/
71
             3
                                                           l'si Sat'sal, (Sans.) Fasc. II, V—XII @ /6/ each
9
              3
C. To
                    and Aiteroya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III @ /6/ each hish Brahmans, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /6/ each hish Brahmans, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /6/ each with Chintamani, Vol. I, Fasc. I—I; Vol. II, 1—2 (Sans.) @ /6/ each Sans.)
 7
 ZI
               0
                                                          Samhita, (Sans.) Fasc. II—XXXIV @ /6/ each
Pratisalhys, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each
               I
 8
                                                                                                                                                                                 0411
 9
               71
                                                            Triya Aranya (Sans.) Fasc. I—XI @ /6/ each Brahmana (Sans.) Fasc. I—XXIV @ /6/ each
 0
               6
 8
                                                                       Bháshyam, (Sans.) Fasc. I and II @ /12/ each
 8
                I
               0
 9
                                             hya Pravachana Bhashya, Fasc. III (English preface only)
  9
               0
                                                                       Darsana Sangraha, (Sans.) Fasc. II and III @ /6/ each
  2, [
               0
                0
  9
                                    thys Aphoriams of Kapila, (English) Rasc. I and II @ /6/ each
                                  Ditto Sankháyana (Sans.) Fasc. I—V @/6/ each litto A and A a
  ZI
                0
                         ..
                1
  8
                         ..
  ZI
                0
                81
  8
  TT
                I
                                                        Latyayana (Sans.) Fasc. I-IX @ /6/ each
  9
                £
                                                                                                                                                                            Diffo
                                                      Aśvalayana, (Sans.) Fasc. I-XI @ /6/ each
  2
                F
                                                   Is Sutra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I-XII @ /6/ each
  8
               F
                                                                               Sara Smriti (Sans.) Fasc. 1—VII @ /6, each tar, Institutes of (English)
21
OI
                                                                                                            rita Lakshanam, (Sans.) Pasc. I
  8
                          Ala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. II—III @ /6/ each. in Ragish Sáns.) Part I. Fasc. I, Fart II, Fasc. I—V @ /6/ each pitto Tagish) Part II Fasc. I
  21
                0
                3
   21
```

da mi inda shas alala mia ron A 4 D!v rist asdi eac uorgo ale's daha nardi Sme A-i-n ijiQ 9 59 d. Su núu /9/ ni

hing in the control of the control o

Dit

igar.

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by \$3 Foundation USA





